

# ॥ श्रीस्वामी दादूदयालजी सहाय ॥

# त्र्रथ ग्रुरुदेव को त्र्रङ्ग ।

मथम नमस्कारात्मक मङ्गल

दादू नमो नमो निरक्षनं, नमस्कार गुरु देवतः वंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगतः १ दादू ग़ैन मांहि गुरुदेव मिल्या, पाया हम परसाद मस्तक मेरे कर घस्चा, देण्या अगम अगाध २ दादू सतगुरु सहज में, किया बहु उपकार निर्धन धनवन्त करिलिया, गुरु मिलिया दातार १ दादू सतगुरु सौं सहजैं मिल्या, लिया कंठ लगाइ दया भई दयाल की, तब दीपक दीया जगाइ ४ दादू देखु दयाल की, गुरु दिखाई बाट ताला कूंची लाय करि, खोंले सबै कपाट ५

सतगुरु सम्रथा ।

सतगुरु अञ्जन बाहि कारे, नैंन पटल सब खोले बहरे कांनों सुणनें लागे, गूंगे मुखसों बोले ६ सतगुरु दाता जीव का, श्रवण सीस कर नैंन तन मन सौंज संवारि सब, मुख रसनां अरु बैंन ७ राम नाम उपदेस कारे, अग्म गवन यह सैंन दादू सतगुरु सब दाया, आप मिलाये कैंन इ

सतगुरु कीया फेरि करि, मनका और रूप दाद पंचौं पछिट किर, कैसे भये अनूप ९ साचा सतगुरु जे मिछै, सब साज संवारे दादू नाव चढाय करि, छे पार उतारै १० सतगुरु पद्ध माणस करे, मांणस यें तिष सोइ े दादू सिघ थें देवता, देव निरंजन होइ १९ दादू काढ़े काल मुख, अन्धे लेचिन देइ दादू औता गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करि लेइ १२ दादू काढ़े काल मुख, श्रवणहु सबद सुणांय दादू औता गुरु मिल्या, मृतक छीये जिवाय १३ दादू काढ़े काल मुख, गूंगे लिये बुलाइ दादू असा गुरु मिल्या, सुख मैं रहे समाइ १४: दादू काढ़े काल मुख, मिहर दयाकरि आप दादू असा गुरु मिल्या, महिमां कही न जाय १५ सत्गुरु काढ़े केंस गहि, डूबत इहि संसार दादू नाव चढाय कारे, कींये पैछी पार १६ भव सागर मैं डूबतां, सतगुरु काढे आय दादू खेवट गुरु मिल्या, छीये नाव चढाय १७ दादू उस गुरुदेव की, मैं बलिहारी जांड जहां आसण अमर अलेख था, ले राखे उस ठांड १८

उपजण ।

आत्म माँहै ऊपजै, सादू पंगुळ ज्ञान कतम जाइ उलंघि करि, जहां निरंजन थान १९ आतम बोघ बंझका बेटा, गुरु मुख उपजै आय दादू पंगुल पंच बिन, जहां राम तहां जाय २० सब्द।

साचा सहजें छे मिले, सबद गुरूका ज्ञान दादू हमकूं छे चत्या, जहां प्रीतम का अस्थान २१ दादू सब्द विचारि करि, लागि रहें मंनलाय ज्ञान गहै गुरुदेव का, दादू सहज समाय १२ दया बीनती।

दादू कहै सतगुरु सबद सुणाइ करि, भावे जीव जगाइ भावे अंतरि आप कहि, अपणे अङ्ग लगाइ २३ दादू वाहिर सारा देखिये, भीतिर कीया चूर सतगुरु शब्दों मारिया, जाण न पावे दूर २४ दादू सतगुरु मारे सबद भों, निरिष निरिष निज ठोर राम अकेला रहिंगया, चिंत न आवे ओर २५ दादू हमकूं सुखभया, साथ सबद गुरुज्ञान सुथ बुधि सोधी समझि करि, पाया पद निर्वाण २६

दादू सबद बाण गुरु साधके, दूरि दिसंतर जाय जिहि लोगें सोऊ बरें, सते लीये जगाइ २७ सतगुरु सबद मुखसों कह्या, क्या नेड़े क्या दूर दादू शिष श्रवण हुं सुण्या, सुमरण लागा सुर २८ करणी विना कषणी।

सबद दूध घृत रोम रस, मिथे करि काहै कीय दाद गुरु गोबिंद बिन, घट घट समझिन होय २९ सबद हूध घृत राम रस, कोई साघ बिलावण हार दाहू अमृत काढिले, गुरु मुख गिह बिचार ३० घीव दूध में रिमरह्मा, ज्यापक सबही ठोर दादू वक्ता बहुत है, मिथे काढेंते ओर ३१ कामधेन घट घीव है, दिन दिन दुरबल होंय गुरू ज्ञानन ऊपजै, मिथ नहीं पाया सोय ३२ साचा समर्थ गुरु मिल्या, तिन तत्त दिया बताय दादू मोटा महाबली, घट घृत मिथे किर खाइ ३३ मिथे किर देपिक कीजिए, सब घटि भया प्रकास दादू दीया हाथि किर, गया निरंजन पास ३४ दीवे दीवा कीजिए, गुरुमुख मारग जाई दादू अपणें पीवका, दरसन देखे आइ ३५

ममारथी ।

दादू दीया है भछा, दीया करी सब कीय घरमें धरचा न पाइय, जे करदीया न होय ३६ दादू दीये का गुण तेळहै, दीया मोटी बात दीया जगमै चांदणा, दीया चाळै साथ ३७

गुरु ।

निर्मल गुरु का ज्ञान गह, निर्मल भिक्त विचार निर्मल पाया प्रेम रस, छूटे सकल विकार ३८ निर्मल तन मन आत्मां, निर्मल मनसा सार निर्मल पाणी पंच करि, दादू लंघे पार ३९ पग पर्म पासे रहे, कोई न जाणे ताहि सतगुर दीवा दिखाय करि, दाटू रह्या स्पीलाय ४०

## \* गुरुद्व का अङ्ग १ \*

#### शिप यज्ञासी ।

जिन हम सिरजे सो कहां, सतगुरु देहु दिखाय दादू दिल अरवाह का, तहां मालिक त्यौलाय ४१ मुझही में मेरा घणी, पड़दा खोलि दिखाय आत्म सौं परआत्मां, प्रगट आणि मिलाय ४२ भरि भरि प्याला प्रेमरस, आपणें हाथ पिलाइ सतगुरु के सदके कीया, दादू बलि बलि जाइ ४३

श्रवर भरिया दिह दसा, पंखी प्यासा जाइ दादू गुर प्रसाद बिन, क्यूं जल पीवे आय ४४ वेपरवाही।

मानसरोवर मांहि जल, प्यासा पीवै आइ दादू दोस न दीजिये, घर घर कहण न जाय ४५

गुरु।

दादू गुरु गरवा मिल्या, ताथें सबगम होइ लोहा पारस प्रसतां, सहज समानां सोइ ४६ दीन गरीवी गहि रह्या, गरवा गुरू गंभीर सृक्षिम सीतल मुर्तिमित, सहज दीया गुरधीर ४७ सोधी दाता पलक में, तिरे तिरांवण जोग दादू औसा परम गुरु, पाया किहि संजोग ४८ दादू सतगुरु औसा कीजिये, रामरस माता पार उतारे पलक में, दर्सन का दाता ४९ देवे किरका दरदका, टूटा जोड़े तार दादू सांधे सुर्ति कीं, सौ गुरु पीर हमार ५०

# अ गुरुदेव को अङ्ग ? अ गुरुदेव को अङ्ग श गुरुदेव को अङ्ग ? अ गुरुदेव को अङ्ग श गुरुदेव को अङ्ग श गुरुदेव को अङ्ग ? अ गुरुदेव के गुरु

#### सतगुरु शबद बाण ।

दादू घायल है रहे, सतगुरु के मारे दादू अंग लगाइ करि, भवसागर तारे ५१

#### खपजण ।

दादू साचा गुरु मिल्या, साचा दिया दिखाइ साचे कीं साचा मिल्या, साचा रह्या समाइ ५२ साचा सतगुरु सोषिछे, साचे छीजी साध साचा साहिब सोषि करि, दादू भिक्त अगाघ ५३ सनमुख सतगुरु साधसों, साई सों राता दादू प्याला प्रेमका, महारस माता ५४ साई सों साचा रहे, सतगुरु सं सूरा साधों सं सनमुख रहे, सो दादू पूरा ५५ सतगुरु मिले त पाईये, भगति मुक्ति भण्डार दादू सहजें देखिये, साहिब का दीदार ५६ दादू साई सतगुरु सेविये, भगति मुक्ति फल होइ अमर अभय पद पाईये, काल न लांगे कोय ५७

# मतगुरु विमुख ज्ञान ।

यक लक्ष चन्दा आंणिघर, सूर्य कोटि मिलाय दादू गुरु गोबिंद विन, तो भी तिमिरन जाय ५८ अनेक चंद उदे करें, असंख सूर प्रकास यक निरंजन नाम विन, दादू नहीं उजास ५९

#### उभय असमाव ।

हाटू कवियह आपा जाइगा, किएयह बिसार और किर्यह मृखिम होयगा, किर्यह पावै ठीर ६० दादू बिखमदु हेला जीव कीं, सतगुर थें आसान जब दरवे तब पाईचे, नेडा ही असथान ६१

#### गुरु झान ।

दादू नैन न देखे नैन कीं, अन्तर भी कुछ नाहिं सतगुर दर्पन कर दिया, अरस परस मिलि माहिं ६२ घट घट राम रतन है, दादू छखे न कोय सतगुर सबदों पाईये, सहजें हीं गमहोइ ६३ जबही कर दीपक दीया, तब सब सझन छांग यों दादू गुर ज्ञान थें, राम कहत जन जाग ६४

### ममारथी ।

दादू मन माला तहां फेरिये, जहां दिवस न परसे राति
तहां गुरू वानां दीया, सहजें जिपये ताति ६५
दादू मन माला तहां फेरिये, जहां प्रीतम बैठे पास
आगम गुरु थें गम भया, पाया नूर निवास ६६
दादू मन माला तहां फेरिये, जहां आप एक अनंत
सहजें सो सतगुर मिल्या, जुगि जुगि फाग बसंत ६७
दादू सतगुरु माला मन दीया, पवन सुरति सौं पोय
बिन हाथों निसदिन जपे, प्रेम जाप यों होय ६८
दादू मन फकीर माहें हूवा, भीतारे लीया भेख
सबद गहै गुरुदेव का, मांगे भीख अलेख ६९
दादू मन फकीर सतगुर कीया, कहि समझाया ज्ञान
निहचल आसण बैसिकरि, अकल पुरुष का ध्यान ७०
दादू मन फकीर जग थें रह्या, सतगुरु लीया लाय
अहि निस लागा एक सौं, सहज सुनिरस खाइ ७१

दादू मन फकीर असैं भया, सतगुरु के प्रसाद जहांका था लागा तहां, छूटे बाद बिवाद ७२

ना घर रह्या न बनगया, नां कुछ कीया कलेस दादू मनहीं मन मिल्या, सतगुरु के उपदेस ७३ भ्रम विष्यूग ।

दादू यह मतीत यह देहरा, सतगुरु दीया दिलाय भीतरि सेवा बंदगी, बाहिर का है जाय ७४

दादू मंझे चेला मंझि गुर, मंझेई उपदेत बाहिर दूढें बावरे, जटा बधाय केस ७५.

् आत्पारश्री ।

मनका मस्तक मूडिये, काम कौष के केस दादू विषे विकार सब, सतगुरुं के उपदेस ७६ अम विषय !

दादू पड़दा श्रमका, रह्या सकल घट छाय गुरु गोबिंद रूपा करें, तौ सहजैं ही मिटि जाड़ ७७ स्वन गारग।

जिहि मित साधू उधरे, सो मत छीया सोधि मनले मारग मूलगहि, यह सतगुरु का प्रमोध ७५ दादू सोई मारग मन गद्या, जिहि मारग मिलिये जाइ बेद कुरानों ना कह्या, सो गुर दीया दिखाइ ७९

हादू मन भवंग यह बिष भरुवा, निरबिष क्यूं ही न होय हादू मिल्या गुरु गारही, निरबिष कीया सोय ८० यता कीजै आप थैं, तन मन उन मन छाय पंच समाधी राखिये, दूजा सहज सुभाय ८१ दादू जीव जंजाछौं पाइगया, उछझचा नवमण सूत कोइ यक सुछझै सावधान; गुरुं बायक अवधूत ८१

गुरु गनका अङ्ग ।

चंचल चहुं दिसि जात है, गुर बाइक सों बंधि दादू संगति साधकी, पारब्रह्म सों संधि द्र गुरु अंकुस माने नहीं, उदमद माता अंध दादू मन चेते नहीं, काल न देखे फंघ ८४ दादू मन चेते नहीं, काल न देखे फंघ ८४ दादू मारचां बिन मांने नहीं, यह मन हरिकी आण ज्ञान खडग गुरु देवका, ता संग सदा सुजाण ६५ जहां थें मन उठि चलें, फेरि तहां ही राखि तहां दादू लें लीन कार, साथ कहें गुरु साखि ८६ दादू मनहीं सों मल उपजे, मनहीं सों मल घोप सीख चली गुरु साथकी, तो तूं निर्मल होय ८७ दादू कल्लव अपणें करिलिंग, मन इंद्रिय निज ठौर नाम निरंजन लागि रहु, प्राणी परहर और ६८

#### गुरु ज्ञान अङ्ग ।

मनके मते सब कोई खेळे, गुरु मुख बिरला कोय दादू मनकी माने नहीं, सतगुर का सिख सोय ८९ सब जीई कों मन ठगे, मनकों विरला कोय दादू गुरके ज्ञान सों, सांई सनमुख होय ९० दादू एक सों ले लीन हूणां, सबै सयांनप एह सतगुरु साधू कहत हैं, परम तत्व जिप लेह ९१

### 🗱 गुरुदेव को अङ्ग १ 🏶

सत्तगुरु विमुख ज्ञान अङ्ग ।

सतगुरु सबद बिवेक बिन, संजम रह्या न जाय : दादू ज्ञान बिचार बिन, बिषै हला हल खाय ९२ ग्रुरु सिष्य प्रवेष अङ्ग ।

सतगुरु सब्द उलंघि करि, जिनि कोई सिष जाय दादू पग पग काल है, जहां जाय तहां खाय ९३ सतगुर बरजे सिष करे, क्यूं करि बंचे काल दहिंदिस देखत बिह गया, पाणी फोडी पाल ९४ दादू सतगुर कहे सु सिष करे, सब सिधि कारिज होय अमर अभय पद पाइये, काल न लागे कोय ९५ दादू जे साहिब कों भावे नहीं, सो हम थें जिनि होय सतगुर लाजे आपणां, साध न मानें कोय ९६ दादू हूं की ठाहर है कहो, तन की ठाहरतूं री की ठाहर जी कहो, ज्ञान गुरू का यों ९७

युकान। दादू पंच सवादी पंचिदासि, पंचे पंचौं बाट तबलग कह्या न कीजिये, गीह गुरू दिखाया घाट ९८ दादू पंचौं एक मत, पंचौं पूरचा साथ पंचौं मिलि सनमुख भए, तब पंचौं गुरकी बात ९९

सतगुर विश्वस ज्ञान । दादू ताता छोहा तिणे सौं, क्यूं करि पकड़चा जाय गहण गति सुझै नहीं, गुरु नहीं बूझै आय १००

्युख्य कतोडी करता । दादू औगुण गुण करि मानै गुरके, सोई सिष्य सुजाण सतगुर औगण क्यूं करें, समझे सोई सयांण १०१ सोनें सेती बैर क्या, मारे घणके घाय दादू काटि कलंक सन, राखे कंठ लगाय १०१ पाणी माहें राखिये, कनक कलंक न जाय दादू गुरु के ज्ञान सों, ताइ आग्ने में बाहि १०३ दादू माहें मीठा हेत कहि, ऊपरि कड़वा राखि सतगुर सिष्य कों सीख दे, सब साथों की साखि १०४

गुरातिष्य परमाध अङ्गा

हादू कहै सिष्य भरोसे आएणें, है बोली हुसियार कहेगा सु बहेगा, हम पहली करें पुकार १०५ दादू सतगुर कहें सु कीजिये, जे तूं सिष्य सुजाण जहां लाया तहां लागिरह, बूझे कहा अजाण १०६ गुरु पहली मनतों कहें, पीछे नैन की सैन दादू सिष्य समझे नहीं, कहि समझावें बेन १०७ कहें लखे सो मानवी, सैन लखे सो साथ मनकी लखेस देवता, दादू अगम अगाध १०८

दादू किह किहि मेरी जीभ रही, सुनि सुनि तरे कांन सतगुर बपुरा क्या कर, जे चेला मूढ अजान १०९ ग्रंतिकेच मनोष ।

दादूएक सबद सब कुछ कह्या, सतगुरु तिष समझाय जहां छाया तहां छागे नहीं, फिरि फिरि बूझे आय ११०

ज्ञान छीया सब सीखि सुणि, मनका मैछ न जाइ गुरू विचारा क्या करें, सिष विषे हला हल खाइ १११ सतगुरु की समझै नहीं, अपणें उपने नाहि तौ दादू क्या कीजिये, बुरी निथा मन माहि ११२ असार गुरु पार ।

गुरु अपंग पग पंख बिन, तिष साखां का भार दादू खेवट नाव बिन, क्यूं उतेरेंगे पार ११३ दादू संसा जीवका, सिष साखां का साछ दून्यूं कूं भारी पड़ी, हैगा कैंगा हवाछ ११४ अंघे अंधा मिछि चछे, दादू बंधिक तार कूप पड़े हम देखतां, अंधे अंघा छार ११५

पर परमोषा। सोघी नहीं सरीर की, ओरों की उपदेस दादू अचिरज देखिया, जाहिंगे किस देस ११६ सोघी नहीं सरीर की, कहें अगम की जात जाण कहांवें बापुदे, आवध छीये हाथ ११७

सब असत गुरू पारव उसण ।

दादू माया माहें काढि करि, फिरि मायामें दिन्ह
दोऊ जन समझे नहीं, एको काज न कीन ११८
दादू कहे सो गुरू किस कामका' गहि भ्रमाव आन
तत बताव निर्माल, सो गुरू साथ सुजान ११९
तूं मेरा हूं तेरा, गुरू सिष कीया मंत
दूर्यू मूले जात है, दादू बिसरचा कंत १२०
दुहि दुहि पीवै ग्वाल गुरू, सिष है लेली गाइ
यह औसर योंही गया, दादू किह समझाय १२९

तिष गोरू गुरु ग्वाल है, रख्या करि करि लेइ
दादू राखे जतन करि, आंणि घणी कू देइ १२२
झूठे अंघे गुरु घणे, भ्रम दिढावे आय
दादू साचा गुर मिले, जीव ब्रह्म है जाय १२३
झूठे अंघे गुरु घणे, बंघे विषे विकार
दादू साचा गुरु मिले, सनमुख तिरजन हार १२४
झूठे अंघे गुरु घणे, भ्रम दिढावे काम
बंघे माया मोह सीं, दादू मुख सीं राम १२५
झूठे अंघे गुरु घणें, भटकें घर घर बार
कार्ज को सीझै नहीं, दादू माथे मार १२६

भक्त कहावें आप कीं, भक्ति न जांणें भेव स्वप्न हीं समझे नहीं, कहां बसे गुरुदेव १२७ अप विश्वन ।

श्रम कर्म जग बंधिया, पंडित दीया भुछाय दादू सतगुर ना मिळे, मारग देय दिखाय १२८ दादू पंथ बतावें पापका, श्रम कर्म बेसास निकट निरंजन जे रहे, क्यूंन बतावे तास १२९

निचार को०।

दादू आपा उरझे उरिझया, दीसै सब संसार आपा सुरझे सुरिझया, यह गुरु ज्ञांन विचार १३० गुरुषुष करोटी।

साधू का अंग निर्मेखा, तामें मल न समाय परम गुरू प्रगट कहें, तायें दांदू तायं १३१ स्मरण नाम ।चेतामणी ।

राम नाम गुरु सबद सौं, रे मन पेलि श्रम निह कर्मी सौं मन मिल्पा, दादू काटि कर्म १३२ सुहम गर्ने ।

दादू बिन पांयन का पंथ है, क्यूं कार पहुंचे प्राण बिकट घाट औघट खरे, माहि सिखर असमान १३३ मन ताजी चेतन चढै, स्यौकी करे छगाम सबद गुरुका ताजणां, कोई पहुंचे साध सुजाण १३४ स्वरण नाम पारप स्वण।

साधु स्मरण सौ कहा, जिहिं स्मरण आपा भूछ दादू गहि गंभीर गुरु, चतन आनंद मूछ १३५ स्वार्था प्रपाधी ।

आप सुवार्थ सब समे, प्राण सनेही नांहि प्राण सनेही राम है, के साधू किल मांहि १३६ सुखका साथी जगत सब, दुखका नांहीं कोइ दुखका साथी सांईयां, दादू सतगुरु होय १३७ समे हमारे साथ हैं, सिरपर सिरजन हार दादू सतगुरु सो समा, दूजा धंध विकार १३८ दया निर्वेताः।

दादू के दूजा नहीं, एके आतम राम सतगुरु सिरपर साधु सब, प्रेम भाक्त विश्राम १३९

दादू सुध बुध आत्मां, सतगुरु प्रसे आयः दादू भृंगी कीटः ज्यूं, देखतही है जाई १४० दादू भृंगी कीट ज्यूं, सतगुरु सती होय आप सरीखे कार छीये, दूजा नांही कीय १४१ दादू कछव राखे दृष्टिमें, कुंजों के मन मांहि सतगुरु राखे आपणां, दूजा कोई नांहि १४२ बचों के माता पिता, दूजा नांहीं कीय दादू निपजे भावसों, सतगुरु के घट होय १४३ वेपसाडी ।

एके सबद अनंत सिप, जब सतगुरु बोले दादू जड़े कपाट सब, दे कूंची खोले १४४ बिनहीं कीया होय सब, सनमुख सिरजन हार दादू किर किर को मरे, सिप साखा सिर भार १४५ सूरज सनमुख आरसी, पावक कीया प्रकास दादू सांई साधु बिचि, सहजें निपजै दास १४६ दादू पंचौं ए प्रमोधले, इनहीं की उपदेस यह मन अपणां हाथ किर, तो चेला सब देंस १४७

सतगुरु समुख निमुख ज्ञान० ।

अमर भेष गुरु ज्ञान सों, केते इहिं काले मांहि दादू गुरुके ज्ञान बिन, केते मिर मिर जांहि १४८ ओषध खाइ न पिल रहे, बिषम व्याधि क्यों जाय दादू रोगी बावरा, दोल बैद कों लाय १४९ बैद बिथा कह देखि किर, रोगी रहे रिसाय मन माहे लीचें रहे, दादू व्याधि न जाय १५० दादू बैद बिचारा क्या करे, रोगी रहे न साच खाटां मीठा चरपरा, मांगें मेरा बाच १५१ छिन छिन राम संभाछतां, जे जीव जायत जाय आत्म के आधार कौं, नांहीं आंन उपाय ११

स्मरण महिमा नाम महात्म॰।
एक महूर्त मन रहें, नांम निरंजन पास
दादू तब ही देखतां, सकछ कर्मका नास १२
सहजे हीं सब होयगा, गुण इंद्रिय का नास
दादू राम संभाछतां, कटे कर्म के पास १३
स्मरण वितामणी।

एक राम के नाम बिन, जीवकी जलिय न जाय दादू केते पचि मूथे, करि करि बहुत उपाय १४ स्मर ।

एक रामकी टेक गहि, दूजा सहन सुभाय राम नाम छाडै नहीं, दूजा आवै जाय १५ स्मरण नाम अगायता ।

दादू राम अगाध है, पर मिति नांहीं पार अवरण बरण न जाणिये, दादू नाम अधार १६ दादू राम अगाध है, अबिगति छाते न कोय निर्मुण सगुण का कहै, नाम बिळंबन होय १७ दादू राम अगाध है, व हद छप्या न जाय आदि अंत्य नहीं जांणिये, नाम निरंतर गाय १८ दादू राम अगाध है, अकळ अगोचर एक दादू नाम बिळंबिये, साधु कहै अनेक १९

सन्। दादू एके अलैक राम है, संमर्थ साई सोय मेदे के पकवांन सन, खातां होयसु होय २०

#### \* स्मरण को अङ्ग 🐎 \*

#### . स्मरण अगाधता०-।

सर्गुण निर्मुण है रहै, जैसा है तैसा छीन है इरि स्मरण त्यो छाइये, का जाणों का कीन २१ सन्।

दादू सिरजन हार के, केते नाम अनंत चित आवे सो छीजीये, यों साधु सुमरें संत १२ दादू जिन प्राण पिंड हमकौं दीया, अंतर सेवें ताहि जे आवे औसांण सिर, सोई नाम सबाहि २३ सांग नाम सितामणी ।

दादू अैला केंग्ण अभागिया, कछू दिढावे और नाम बिनां पग घरणकों, कही कहां है ठौर २४ स्वरण नाम महिला महत्वकु ।

दाहू निमख न न्यारा कीजिये, अंतर थे उर नाम कोटि पतित पांवन भये, केवल कहतां राम २५

दादू जेते अब जाएपा नहीं, राम नाम निज सार फिरि पीछें पछितायगा, रें मन मूंड गवांर २६ दादू राम संभाखिले, जनलग सुखी सरीर फिरि पीछें पछितायगा, जन तन मन घरे न धीर २७ हु:ख दिखा संसार है, सुखका सागर राम सुख सागर चिल जाइये, दादू तिज ने कांम २० रादू दरिया यह संसार है, तामें राम नाम निज नाव दादू दील न कीजिये, यह ओसर यह डाव २९ स्परण नाम निरसंसै ।

मेरे संसा को नहीं, जीवण मरण का राम स्वत्रही जिन बीसरी, मुख हिरदें हरि नाम ३०

स्मरण नाम निरह०।

दादू दूखिया तबलगै, जबलग नाम न लेह तबही पावन परम सुख, मेरी जीवन यह ३१

ं रमरण नाम पारिष लक्षन ।

कछू न कहावै आपकों, सांई कूं सेवै दादू दूजा छाडि लव, नाम निज छेवै ३२

जे चित चहुँटै रामसों, स्मरण मन लागै बादू आत्म जीवका, संसा सब भागे ३३

दादू पीव का नाम छे, तौ मिटै सिरसाछ घडी महूरत चालणा, कैसी आवै काह्नि ३४ दादू ओसर जीवतें, कह्या न केवल राम अंत काल हम कहेंगे, जम बेरी सों काम ३५ दादू औसे महिंगे मोलका, एक सास जे जाय चोदह लोक समान सो, काहे रेत मिलाय सोई सास सुजाण नर, साई सेती लाय करि साटांसिरजन हार सीं, ज्यू महिंगे मोलि विकाय ३६ जतन करें नहीं जीवका, तन मन पवनों फेर दादू महिंगे मोलका, हैदों वटी यक सेर ३७

# #र्मरण को अङ्गर #ं

#### ₹4¢ 1.

दादू रावत राजा रामका, कदे न बिसारी नाम आत्मराम संभाछिये, तोसू बस काया गांम ३८

रादू अहिनस सदा सिरर में, हिर चितत दिन जाय प्रेम मगन छै छीन मन, अंतर गती ल्योलाय निमख एक न्यारा नहीं, तन मन मेझि समाय एक अंग लागा रहें, ताकूं काल न खाय ३९ दादू पिंजर पिंड सरीर का, सुवटा सहज समाय रमता सेती रमरहें, विमल विमल जस गाय अवेनासी सो एक हैं, निमख न इत उत जाय बहुत विलाई क्या करें, जे हिर हिर सब्द सुणाय ४०

#### स्मo l

दादू जहां रहूं तहां राम तों, भावे कंदछ जाय भावे गिरंपर्वत रहूं, भावे गृह बसाय भावे जाय जल हर रहूं, भावे सीत नवाय जहां तहां हरि नाम सों, हिस्दें हेत लगाय ४१

# ं मन प्रमोध**र्ग**ि

दादू राम कहें सब रहत है, नख सिख सकछ सरीर राम कहें विन जात है, समझी मनवा बीर ४२ दादू राम कहें सब रहत है, छाहा मूछ सहेत राम कहें बिन जात है, मूर्ख मनवा चेत ४३ दादू राम कहें सब रहत हैं, आदि अंतळूं सीय राम कहें विन जात है, यह मन बहुरि न होय ४४ दादू राम कहें सब रहत है, जीव ब्रह्म की लार राम कहें विन जातहै, रे मन हो हुसियार ४५ परमारथी० । "

दादू हरि भन्नि साफिलं जिवणां, पर उपकार समाय दादू मरणा तहां भळा, जहां पसु पक्षी खाय ४६

in a gro l

दादू रामु सब्द मुखले रहे, पीलैं लागा जाय मनसा बाचा कर्मनां, तिहिं तत सहज समाय १७ दादू रचि मचि छागे नाम सौं, राते माते होय देखेंगे दादार कों, सुख पार्वेंगे सोय ४८

🙄 - स्मरण नाम चितामणी० ।

दादू साई सेवें सब भले, बुरा न कहिये कोय सारीं मांहे सो बुरा, जिस घट नाम न होय ४९ दादू जीवरा राम बिन, दुखिया इहिं संसार 🐉 उपने विनसे खिप मरे, सुख दुःख बारवार ५० राम नाम रुचि ऊपजै, छेवै हित चित छाय दादू सोई जीयरा, काहे जमपुर जाय ५१ दादू नीकी बरियां आपकरि, राम जांपे छीहां आतम साधन सोधि करि, कार्ज मुख कीहां ५२ दादू अगम वस्तु पानै पडी, राखी मंझि छिपाय छिन जिन सौई संभालिये, मतिवै बीसर जाय ५३

स्परण नाम महिमा महास्प० |-

दाद उज्जल निर्मला, हरि रंग राता होय काहे दादू पचि मरे, पाणी सेती घोष ५४ दादू राम नाम जलं कृत्वा, स्नानं सदा जितः तन मन आत्म निर्मलं, पंच भूपा पंगतः ५५ दादू उत्तम इंद्रिय नियहं, मुच्यते माया मनः परम पुरुष पुरातनं, चिंतते सदा तनः ५६ दादू सब जग बिष भस्चा, निर्विष बिरला कीय सोई निर्विष होइगा, जाकै नाम निरंजन होय ५७ दादू निर्विष नामसों, तन मन सहजें होइ राम निरोगा करैगा, दूजा नांही कोय ५८ ब्रह्म भक्ति मन उपजे, तब माया भक्ति बिलाय दादू निर्मल मल गया, ज्यूं रिव तिमिर न साय ६९

मनहरि भावरिः।

दादू विषे विकारतों, जवलग मन राता तबलग चित न आवर्ड, त्रिभवन पति दाता ६० दादू काजांणों कब होयगा, हिर स्मरण इक तार काजांणों कब छाडि है, यह मन विषे विकार ६१ है तो स्मरण होता नहीं, नहीं सु कीजै काम दादू यह तन यों गया, क्यूं कार पाइए राम ६२

्रमरण नाम महिमा महात्म**ा** 

दादू राम नाम निज मोहनी, जिन मोहे करतार सुरनर संकर मुनि जना, ब्रह्मा सृष्टि विचार ६३ दादू राम नाम निज औषदी, काटै कोटि विकार विषम ब्याधि थे जबरे, काया कंचन सार ६४ दादू निर्विकार निज नामले, जीवन यहै उपाय दादू कुत्म कालहै, ताकै निकटि न जाय ६५ स्म ।

मन पवनां गहि सुर्तिसों, दादू पाँवे स्वाद स्मरण मांहै सुख घणां, छाडि देहु बकबाद ६६ नाम सपीडा छीजिये, प्रेम भक्ति गुण गाय दादू स्मरण प्रीतिसूं, हेत सहित ल्योलाय ६७ प्राण कमल सुख राम कहि, मन पवना सुख राम दादू सुर्ति सुख राम कहि, ब्रह्म सुनि निज ठाम ६८ कहतां सुणतां राम कहि, छतां देतां राम खाता पीतां राम कहि, आत्म कमल विश्राम ६९ ज्यू जल पैसे दूधमें, त्यूं पाणीमे लूण और आत्म रांमसों, मन हठ सांचे कीण ७० दादू राम नाम मे पैति करि, राम नाम ल्योलाय यहु इकंत तृय लोक में, अनंत काहे की जाय ७१

ना घर भछा न बन भछा, जहां नहीं निज नाम कि दादू उनमन मन रहे, भछात सोई ठाम ७२

स्मरण नाम महिमी महात्म ।
निर्मुणं नामं मई हिरदै, भाव प्रवर तते
श्रमं कमें किल विषं, माया मोहं कंपितं
काल जालं सो चितं, भयानक जम किंकर्ं
हरिषं मुदितं सतगुरुं, दादू आविगति दर्सनं ७३
दादू सब सुख सुर्ग पयाल के, तोलि तराजु बाहि
हरि सुख एक पलक का, ता सम कह्या न जाय ७४
स्मरण नाम पारिष लचनन ।

टाटू राम नाम सब को कहै, कहिबे बहुत बिबेक एक अनेकी फिरि मिले, एक समाना एक ७५ दादू अपणी अपणी हदमै, सबकी छेवै नाम ज छागे बेहदसों, तिनकी मैं बिलजाम ७६

कूंण तटंपर दीजिये, दूजा नाही कीय राम सरीषा राम है, सुमस्त्रां ही सुख होय ७७ अपणी जाणें आपगति, और न जाणे कीय स्मारे स्मारे रस पीजिये, दादू आनंद होय ७८

्रकरणी विनां कथणी l

दादू तबही बेद पुरान पाँढे, नेट नाम निर्घार सब कुछ इनही मांहि है, क्या करिये विस्तार ८९

नाम अगाध० ।

पिंढ पिंढ थाके पंडिता, किन हूंन पाया पार किथ किथ थाके मुनिजनां, दादू नाम अघार ८० निगम ही अगम विचारिये, तऊ पार न पावै ताथैं सेवक क्या करें, स्मरण ह्योछावै ८१

कथनी विनां करणी।

दादू अलफ एक अलाह का, जे पाँढे जांणै कोय कुरान कतेवां इलम सब, पाँढे कार पूरा होय ८२

स्मरण नाम पारिष छक्षन० ।

नाम छी्या तब जाणिये, जे तन मन रहे समाय आदि अति मधि एक रस, कवहूं भूळि न जाय ८३

विरद्ध पतित्रत ।

दादू एकै दसा अनन्यन्यकी, दूजी दिसा न जाय आपा भूळे आन सब, एकै रहे समाय ८४ स्मरण नाम बीनती ।

दादू पीवै एक रस, बिसरि जाय सब ओर अबिगति यह गति कीजिये, मन राषो इंहि ठोर ८५ आत्म चेतन कीजिये, प्रेम रस पीवै दादू भूळै देह गुण, असैं जन जीवै ८६

कहि कहि केते थाके हादू, सुणि सुणि कह क्या लेय लूण मिळे गाँछे पाणीयां, ता सनि चित यो देय ८७

स्म ।

दादू हरिरस पीवतां, रती बिर्छब न छाय बारं बार संभाछिये, मित वै बीसरि जाय ८८

स्परण नाम ।वेरह०।

दावू जागत सप्ता है गया, चिंतामाण जब जाय तब ही साचा होत है, आदि अंति उरलय ९९ नाम न आवे तब दुखी, आवे सुख संतोष दादू सेवक रामका, दूजा हरष न सोक ९० मिलेत सब सुख पाइये, बिलुरें बहु दुख होय दादू सुख दुख रामका, दूजा नांही कोय ९१ दादू हरिका नाम जल, में मीन ता मांहि संग सदा आनंद करें, बिलुरतहीं मारे जाहि ९२ दादू राम विसारि करि, जीवे किहिं आधार ज्यू चातृग जल बुंदको, करें पुकार पुकार ९३ हम जीवें इहिं आसरें, स्मरण के आधार दादू लिटके हाथ थें, तो हमकों वार न पार ९४ ः स्मरण पतिज्ञत निहर्काम० ।

दादू नाम निमति रामहि भजै, भक्ति निमति भजे सोय सेवा निमति सांई भजै, सदा सजीवन होय ९५

नाम संपूरणता० ।

दादू राम रसांयण नितचने, हिर है हीरा साथ सोधन मेरे सांईयां, अख्य खजीना हाथ ९६ दादू आनंद आत्मां, अबिनांसी के साथ प्राणनाथ हिरदे बसे, तो सकछ पदार्थ हाथ ९७ संगही छागा सब फिरे, राम नाम के साथ चितामणी हिरदे बसे, तो सकछ पसारे हाथ ९८ हिरदे राम रहे जाजनके, ताको ऊरा कोण कहें अठितिधि नवनिधि ताके आगे, सनमुख सदा रहे ९९ बंदत तींन्यू छोक बापुरा, कैस दर्स छहे नाम निसाण सकछ जग ऊपरि, दादू देवत है १०० दादू सबजग नीधनां, धनंवता नहीं कोय सो धनवंता जाणिये, जाके राम पदार्थ होय १०१

दादू भाव तहां छिपाइये, साचन छानां होय सेष रसातछ गगनधू, प्रगट कहिये सीय १०२ दादू कहांथा नारद सुनिजनां, कहां भक्त प्रहाद प्रगट तीन्यू छोक में, सक्छ पुकारे सोच १०३ दादू कहां सिव बैठा ध्यान घरि, कहां कवीरा नाम सो क्यूं छानां होयगा, जेरु कहेगा राम १०४ दादू कहां छीन सुख देवथा, कहां पीपा रेदास दादू साचा क्यूं छिपै, सकछ छोक प्रकास १०५ दादू कहांथा गोरख भरथरी, अनंत सिधों का मंत प्रगट गोपीचंद है, दन कहें सब संत १०६ अगम अगोचर राखिये, कार करि कोटि जतन दादू छांनां क्यूं रहे, जिस घट राम रतन १०७ दादू स्वर्ग पयाछ में, साचा छवे नांम सकछ छोक सिर देखिये, प्रगट सब ही ठांम १०८

स्मरण का संसारह्या, पछितावा मन मांहि दादू मीठा रामरस, सगला पीया नांहि १०९ दादू जेसा नावथा, तैसा लीया नांहि होंस रही यहु जीव में, पछितावा मन मांहि ११०

दादू तिर करवत बहै, राम हदेंथी जाय मांहि कलेजा काटिए, काल दस्ं दिल खाय १११ दादू तिर करवत बहै, बिसरे आत्म राम मांहि कलेजा काटिये, जीव नहीं बिश्राम ११२ दादू तिर करवत बहै, अंग परस नहीं होय मांहि कलेजा काटिये, यह बिथा न जाणे कोय ११३ दादू तिर करवत बहै, नैनह न्त्रिष नांहि मांहि कलेजा काटिये, साल रह्या मन मांहि ११४ जेता पाप सब जग करे, तेता नाम विसांरे होइ दादू राम संभालिये, तो ऐता डारे घोय ११५ दादू जबही राम विसारियें, तबही मोटी मार खंड खंड करि नांखिये, बीज पढ़े तिहिंबार ११६ दादू जबही राम बिसारिये, तबहीं झेंपें काल सिर ऊपर करवतबहै, आय पड़ें जम जाल ११७ दादू जबही राम बिसारिये, तबही कंध बिणास पग पग परले पिंड पड़े, पाणी जाय निरास ११६ दादू जबही राम विसारिये, तबही हांनां होय प्राण पिंड सरबस गया, सुखी न देख्या कोय ११९

नाम संपूरणताः ।

साहिबजी के नाममा, बिरहा पीड पुकार ताला बेली रोवणां, दादू है दीदार १२० साहिबजी के नाममां, भाव भक्ति बैसात लै समाधि लागा रहें, दादू सांई पास १२१ साहिबजी के नाममां, मति बुधि ज्ञान बिचार प्रेम प्रीति सनेह सुख, दादू जोति अपार १२२ साहिबजी के नाममा, सबकुल भरे भंडार नूर तेज अनंत है, दादू सिरजनहार १२३ जिस में सबकुल सो लीया, निरंजन का नाम दादू हिरदे राखिये, मैं बलिहारी जाम १२४

इति सास्ती ॥ २'9ई ॥ अङ्ग २ ॥

# ॥ त्र्रथ विरह को त्राङ्ग ३ ॥ 🐇

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरु देवतः
बंदनं सर्व साघवा, प्रणामं पारगतः १
रित वंति आरित करें, राम सनेही आव
दादू ओसर अब मिळें, यह विरहिनका भाव २
पीव पुकारे विरहनी, निस दिन रहें उदास
राम राम दादू कहें, ताळावेळी प्यास ३
मन चित चात्रग ज्यूं रहें, पीव पीव ळागी प्यास
दादू दर्सन कारने, पुरवह मेरी आस १
सव्द तुम्हारा उजळा, चिरिया क्यूं कारी
तुहीं तुहीं निस दिन करों, विरहा की जारी ५
विरहनि दुख का सनिका हैं, जानत है जगदीस
दादू तिस दिन बहि रहें, विरहा करवत सीस ६

विरहित रोवे राति दिन, झूरै मनही माहि दादू औतर चिल्लगया, प्रीत्म पाए नाहि ७

बिरह।

विग्हिन कुरछै कुंज ज्यू, निस दिन तलपत जाय राम सनेही कारणे, रावत रैनि विहाय ८ पास वैठा सब सुणें, इमकी जवाब न देय दादू तेरै सिरचंदै, जीव हमारा छेय ९

सनको सुखिया देखिये, दुखिया नांहीं कोय दुखिया दादूदास है, अन परस नहीं होय १० साहिब मुख बोळ नहीं, संवक फिरे उदास
यह बेदन जीयमें रहे, दुखिया दादूदास ११
पींव विन पळ पळ जुग भया, कठिन दिवस क्यूं जाय
दादू दुखिया राम बिन, काळ रूप सब खाय १२
दादू इस संसार में, मुझसा दुखी न कोय
पींव मिळन के कारणें, में जळ भरिया रोय
नां वह मिळै न में सुखी, कह क्यूं जीवन होय
जिनि मुझकों घायळ कीया, मेरी दारू सोय १३
दर्सन कारण बिरहनी, बैरागिन होवें
दादू विरह विवोगनी, हिर मार्ग जोवे १४
वि० वपदेस ।

अति गति आतुर मिछण कूं, जैसें जलविन मीन सो देखें दीदार कों, दादू आत्म लीन १५

राम विछोही बिरहनी, फिरि मिलन न पावै दादू तलपै मीन ज्यू, तुझ दया न आवै १६

दादू जबलग सुर्ति सिमटे नहीं, मन निहचल नहीं होय तबलग पीव परसे नहीं, बडी बिपति यो मोहि १७

विरह ।

ज्यूं अमली के चित अमल है, सूरेक संप्राम निर्धन के चित घन बसे, यूं दादूके राम १८ ज्यूं चातृग के चित जल बसे, ज्यू पाणी विन मीन जैसें चंद चकेरर है, असें दादू हरिसों कीन १९ ज्यूं कुंजरके मन बन बसे, अनिल पक्ष आकास यू दादूका मन रामसूं, ज्यूं बैरागी बन खंड बात २० भवरा छुवधी बासका, मोद्या नाद कुरंग यों दादूका मन रामसौं, ज्यूं दीपक जोति पतंग २१ श्रवना राते नादसों, नेना राते रूप जिम्या राती स्वादसों, त्यूं दादू एक अनूप २२

देह पियारी जीवकों, निस दिन सेवा मांहि दादू जीवण अरणलों, कवहूं छीडै नांहि २३ देह पियारी जीवकों, जीव पियारा देह दादू हरिरस पाइय, जे असा होय सनेह २४

दादू हरदम मांहि दिवांन, सेज हमारी पीव है देशोंनी सुबहान, ए इश्क हमारा जीव है २५ दादू हरदम मांहि दिवान, कहूं दरूनै दरदसों दरद दरूने जाय, जब देशों दीदारकों २६ विरह वीनती ।

दादू दरें ने दरद वंद, यह दिख दरद न जाय हम दुखिया दीदार के, मिहरवान दिखलाय २७ मूए पीड पुकारतां, बैद न मिलाया आय दादू थोडी वातथी, जे टुक दरस दिखाय २६ दादू में भिखारी मंगता, दर्सन देह दयाल तुम्ह दाता दुख मंजता, मेरी करह संभाल २९

क्या जीयेमैं जीवणां, बिन दर्सन बेहाल दादू सोई जीवणां, प्रगट प्रसन छाल ३० इंहे जग जीवन सो भला, जबलग हिरदै राम राम विना जे जीवना, सो दादू वे काम ३१ः

ात्रे**० बान**ती •ें। त

दादू कहु दीदार की, सांई सेती बात कव हरि दर्सन देहुगे, यहु ओसर चुळि जात ३२ बिथा तुम्हारे दर्सकी, मोहि ज्यापे दिन रात दुखी न की जै दीनकूं, दर्सन दी जै तात ३३

दादू इस हियहे ए साल, पीवं विन क्यूं हीन जायसी जब देखों मेरा छाछ, तब रोम रोम सुख आयती ३४ ्र विं श्रेतिति ।

तूं है तैसा प्रकास करि, अपणां आप दिखाय दादू कैं। दीदार दे, बलिजांऊ बिलंबन लाय ३५

विश्व पीवजी देवें मुझकों, हो भी देखी पीव, हैं। देवों देखत मिळे, तो सुख पावे जीव ३६

वि० कसोटी०।

दाद कहै तन मन तुम्ह परिवारणें, करि दीज के बार जे असी विधि पाइये, तो छीजै सिरंजनहार ३७

ंविक पतित्रंतं० ी

दीन दुनी सदकै करीं, टूक देखण दे दीदार तन मन भी छिन छिने करीं, भिस्त दो जग भी वार ३८

विक कसोटी • I

दादू हम दुखिया दीदार के, तूं दिछ थे दूर न होइ भावे हमकों जाछिदे, हुंणां हो सो होय ३९

विक पातिव्रतः।

दादू कहै जे कुछ दीया हमकों, सो सब तुम्ह ही छेह े तुम्ह विन मन मांने नहीं, दग्स आपणां देह ४० दूजा कुछ मांगै नहीं, हमकों दे दीदार तूं है तबछग एक टक, दादू के दिखदार ४१

विश्वीनतीः।

दादू कहे तूं है तूं है तैसी भगति दे, तूं है तैसा प्रेम तूं है तैसी सुर्ति दे, तूं है तैसा क्षेम ४२

वि• कसोटी • ।

दादू कहै सदिकै करों सरीरकूं, बर बेर बहु भंत भाव भगति हित प्रेमस्यो, खरापियारा कंत ४३

वि०।

दादू दर्सन कीरछी, हमको बहुत अपार क्या जांणों कवहीं मिछैं, मेरा प्राण अवार ४४

वि० बीनती ।

दादू कारण कंतके, खरा दुखी बेहाल मीरा मेरा महरकार, दे दर्सन दरहाल ४५ तालांबेली प्यास बिन, क्यूं रस पीया जाय विरहा दर्सन दरद सौं, हमकों देह खुदाय ४६ तालांबेली पीड़मों, विराहा प्रेम पियास दरसन सेती दीजिये, बिलसै दादूदास ४७ वादू कहें हमकों अपणा आपदे, इसक महबति दरद सेज सुहाग सुख प्रेमरस, मिलि खेलेंला प्रद ४८

#### \* विरद्दे को अङ्ग ३ \*

वि० उपदेसः।

प्रेम भाक्ति माता रहे, ताळावेळी अंग सदा सपीड़ा मन रहे, राम रमे उनसंग ४९

प्रेम मगन रस पाइये, भगति हेत रुचि भाव विरह विसास निज नाम सौं, देव देयांकरि आव ५० गई दसा सब वाहुँढे, जे तुम प्रगटह आय दादू ऊजड सब बते, दर्सन देह दिखाय ५१ हम कसिंय क्या होयगा, बिडद तुम्हारा जाय पीछैंही पछिताहुगे, ताथें प्रगटह आय ५१

हिन विछोदः । मीयां मैंडा आव घर, वांठी वतां छोय दुखंडे मुहिडे गये, मरां विछोहें रोय ५३

वि॰ पतिमत् । -

है सो निधि नहीं पाइये, नहीं सुहै अरपूरि दादू मन मांने नहीं, ताथ मरीये झूरि ५४

विरही विरह कक्षन पारिष ।

जिस घट इसक अलाहका, तिस घट लोहीं न मास दादू जियरेजक नहीं, ससके सामें सास ५५ रती रव न बीसरे, मेरें संभालि संभालि दादू सौदाइ रहें, आसिक अलह नालि ५६ दादू आसिकरवदा, सिर भी देवे लाहि अलह कारण आपकों, साडै अंदर भाहि ५७ वि० कसौटी० ।

भीरें भीरें तन करें, वंडे कर कुरवांण मिठा कौड़ा नां छमें, दादू तो हूं साण ५८ विरही विरह छन्नन ।

जनलग सीस न सोंपिये, तनलग इसक न होय आसिक मरणै नां हरे, पीया पीयाला सीय ५९

तैडी नोई समुं, जेडीये दीदार के उन्नल हंदी अंमु, पसांई दोपाण के ६० विचौंस भोडूरि करि, अंदर बीयान पाय दादू रताहि कदा, मनमह बतिलाय ६१

वि॰ स्पदेस॰

इसक महबति मस्त मन, तालिब इरदीदार दोसत दिल हरदम हजूर, यादगार हुसियार ६२

दादू आसिक एक अलाहके, फारिक दुनियां दीन तारिक इस औजूद थें, दादू पाक अकीन ६३

वि॰ यज्ञास उपदेसः । आसिकां रह कवज करदां, दिळ वंजां रफतंद अलह आले नूर दीदम, दिलह दादू वंद ६४

शब्द-1

दादू इसक अवाजसों, असैं कहै न कोय दरद महबति पाइये, साहिव हासिछ होय ६५ विश्रही विरह छत्तनः।

दादू कहां आसिक अलाह के, मारे अपणे हाथ कहां आलम ओजूदसों, कहें जबांकी बात ६६ दादू इहाक अलाहका, जे कबहूं प्रगटै आय तन मन दिल अरवाहका, सब पहदा जाले जाय ६७

विश्यहात उपदेति। अरवा हे तिजदा कुनंद, वजुद रा चिकार दादू नूर दादनी, आसिकां दीदार ६८ विश्वहान आग्नि।

बिरह अग्नि तन जालिये, ज्ञान अगनि दों छाय दादू नख सिख प्रचलै, तब राम बुझावे आय ६९ बिरह अग्नि में बालिबा, दरसन के ताई दादू आतुर रोइबा, दूजा कुछ नांहीं ७०

साहिब सं कुछ बल नहीं, जिनि हट साथै कीय दादू पीड पुकारिये, रोतां होय सु होय ७१ ज्ञान ध्यान सब छाडिदे, जप तप साधन जोग दादू बिरहाले रहे, छाड़ सकल रस भोग ७२ जहां बिरहा तहां और क्या, सुधि बुध नाठे ज्ञान लेक बेद मार्ग तजे, दादू एकै ध्यांन ७३

विरही विरह सत्तनः !

बिरही जन जीवे नहीं, जे कोटि कहै समझाय दादू गहिला है रहे, के तलाफि तलफि मरिजाय ७४ दादू तलफे पीडसों, विरही जन तेरा ससके सांई कारणें, मिलि साहिब मेरा ७५ दादू बिरही पीडतीं, पड्या पुकारें मीत
राम बिनां जीवे नहीं, पीव मिलन की चीत ७६
पड्या पुकारे पीडतीं, दादू विरही जन
राम सनेही चित बतें, और न भावे मन ७७
जिस घट बिरहा रामका, उस नींद न आवे
दादू तल्फे बिरहणी, उस पीड़ जगावे ७८
सारा सरा नींद भीरे, सब कोई सोवे
दादू घायल दरद वंद, जागे अरु रावे ७९
पीड पुराणी नां पड़े, जे अंतर वेध्या होय
दादू जीवण मरणलों, पड्या पुकारे सोय ८०
जे कनहूं बिरहिन मरे, तो सुति बिरहिनी होय
दादू पीव पीव जीवतां, सुवां भी टेरे सोय ८१
दादू अपणी पीड पुकारिय, धीड एराई नांहि
पीड पुकारे सो भला, जाके कर कलेजे मांहि ६२

ह्यूं जीवत मृतक कारणें, गत किर नांखें आप यों दादू कारण रामके, बिरहीं करें बिलाप द्व दादू तलि तलि बिरहणि मरे, किर किर बहुत बिलाप विरह सिमीं जलीगई, पीवन पूले बात द्व दादू कहां जांज कींणपे पुकारं, पीवन पुले बात पीव बिन चैनन आवई, क्यूं मरें। दिन राति द्व दादू बिरह बिन्नामन सहिसकों, मोये सह्यान जाय कोई कहा मेरे पीवकों, दरस दिखावे आय द्व दादू बिरह बिनोगन सहिसकों, निस दिन साले मोहि कोई कहा घेरे पीवकों, कन मुख देखों तोहि द्व दादू विरह बिवोगन सहिसकीं, तन मन घर न घीर कोई कही मेरे पीवकूं, मेटे मेरी पीर ८८ दादू लाइक हम नहीं, हरिके दर्सन जोग बिन देखे मरिजांहिंगे, पीवके बिरह बिवोग ८९

ं विश्वपतित्रत ।

दादू सुप साई सों, और सबही दुख देखों दर्ग्सन पीवका, तिसही छाँग सुख ९० चंदन सीतल चंद्रमां, जल सीतल सब कोय दादू विरही रामका, इनसौं कदे न होय ९१

विरही ।विरह सन्तन ।

दादू घाइल दरद वंद, अंतर करें पुकार सांई सुणें सब लोकमें, दादू यह अधिकार ९२ दादू जांगे जगत गुरु, जग सगला सोवें बिरही जांगे पीडसों, जे घायल होंबे ९३

वि॰ ज्ञानश्रीप्रि॰ ।

बिरह अग्निका दागदे, जीवत मृतक गोर दादू पहळी घर कीया, आदि हमारी ठौर ९४

विपति पतित्रते ।

दादू देखें का अचिरज नहीं, अण देखें का होय देखें ऊपर दिल नहीं, अण देखें कूं रोय ९५ पहली आगम विरह्ना, पीछै प्रीति प्रकास प्रेम मगन लेलीन मन, तहां मीलनकी आस ९६ बिरह बिवोगी मन भला, सोई का बैराग सहज संतोषी पाइये, दादू मोटे भाग ९७ दादू मारे प्रेमसुं, बेंधे साधु सुजाण मारण हारकों मिळे, दादू बिरही बाण १२१ जिहिंलामी सो जागिहै, बेध्या करै पुकार दादू विंजर पीडहै, साळै बारं बार १२२ बिरही सतकै पीडसूं, ज्यूं घाडळ रणमांहि प्रीतम मारे बाणभरि, दादू जीवै नांहि १२३ दादू बिरह जगावै दरदकों, दरद जगावै जीव जीव जगावै सुर्तिकूं, पंच पुकार पीव १२४ सहजें मनसा मनसपै, सहजें पवना सोय सहजें पर्चू थिरभए, जैं चोट बिरह की होय १२५ 🖰 मारण हारा रहिगया, जिहिं लागी सो नांहि कबहूं तो दिन होगा, यह मेरे मन माहि १२६ प्रीत्म मारे प्रेमसूं, तिनकूं क्या मारे दादू जारे बिरह के, तिनकूं क्या जारे १२७ क्तिनाविद्योह० । दादू पडदा पलकका, ऐता अंतर होयं 🤭 दादू निरही राम निन, क्यूं करि जीवें सीय १२८ विरही बिरह छत्तन ।

दादू बिरही राम बिन, क्यूं कीर जीवें सीय १२८ विरही बिरह छ्वन । काया मांहे क्यों रह्या, विनदेषे दीवार दादू बिरही बावरा, मरे नहीं तिहिं बार १२९ विन देषे जीवे नहीं, बिरह का सहिनाण दादू जीवें जबलगे, तबलग बिरहन जाण १३० विरही विनती । रोम रोम रस प्यासहै, दादू करहि पुकार राम घटा दळ उमेगि करि, बरसहु सिरजनहार १३१

प्रीति जु मेरे पीवकी, पैठी पिजर मांहि रोम रोम पीव पीव करें, दादू दूसर नांहि १३२ सवघट श्रवनां सुर्तिसों, सवघट रसनां बैन सबघट नैनां है रहें, दादू बिरहा औन १३३

राति दिवस का रोवणां, पहर पछक का नांहि रोवत रोवत मिछिगया, दादू साहिब मांहि १३४ दादू नैन हमारे बावरे, रोवे नहीं दिनराति सांइ संग न जागहीं, पीव क्यूं पूछै बात १३५ दादू नैनहु नीर न आइया, क्या जाणें ए रोय तैसेंही करि रोईए, साहिब नैनहु जोय १३६ दादू नैन हमारे ढीवहै, नाळे नीर न जांहि सूके संरांस हे तव, करंक भए गांछे मांहि १३७

िवरही विरह छन्न । हादू बिरह प्रेमकी छहरिमै, यह मन पंगुछ होय राम नाम मै गिळिगया, बूझै बिरछा कोय १३८

विरह ज्ञान आंग्रे॰ 1

दादू बिरह अग्नि मैं जलिंगए. मनके मैल विकार दादू बिरही पीवका, देखैगा दीदार १३९ विरह अग्नि मैं जलिंगए, मनके बिखै बिकार ताथैं पंगुल है रहाा, दादू दरदी दार १४० जब बिरहा आया दरद सों, तब मीठा लागा राम काया लागी कालहै, ऋडवे लागे काम १४१

विग्ह बान० ।

जब राम अकेला राहिगया, तन मन गया बिलाय दादू बिरही तब सुखी, जब दर्स परस मालि जाय १४२

विरही विरह छच्छ ।

जब राम अकेला रही गया, तन मन गया विलाय दादू बिरही तब सुपी, जब दरल परल मिछि जाइ १४३ जे हम छ।डै रामकूं, तौ राम न छ।डै दादू अमली अमल थैं, मन क्यूं करि काहै १४४ विरहा पारस जब मिलै, तब बिरहणि बिरहा होय दादू परसै विरहर्णी, पीव पीव टेरै सोय १४५ आंतिक मासूंक के गया, इसक कहावे सोय दादू उस मास्क का, अलह आसिक होय १४६ राम बिरहणी है रहा, बिरहाणि है गई राम दादू बिरहा बापुरा, झैले करि गया काम १९७ विरह विचारा लगपा, दादू हमकूं आय जहां अगम अगोचर रामधा,तहां विरह विनांको जाय १४० विरहा बपुरा आइ कार, सोवत ज्यावै जीव दादू अंग लगाइ करि, ले पहुंचावै पीव १४९ विरहा मेरा मीत है, विरहा वैशे नांहि विरहें कूं नेश कहै, तो दादू कित मांहि १५० दादू इसक अलह की जाति है, इसक अलद का अंग इतक अलह औंजूद है, इसक अलह का रंग १५१

#### \* विरष्ट को अङ्ग ३ %

### ंसायक माहिम्रां महात्स् । 📫

दादू प्रीतम के पग परिलय, मुझि देखण का चाव तहां छे सीस नवाइये, जहां घरेथे पाव १५२, क

विव पातित्रतः।

दादू बाट विरह की सोधि करि, पंथ प्रेमका छेहु ी छैकै मार्ग जाइए, दूसर पाव ने देहु:१५२ हैं बिरहा बेगा भक्ति सहज में, आगे पीछैं जाय थोडे में।है बहुत है, दादू रेहु ल्योळाय १५६

बिरहा बेगा छे मिले, तालाबेली पीर इादू मन बाइल भया। ताले तकल सरीर १५५%

विष्क<sup>्</sup>षिमतीका कि ।

आज्ञा अपरंपार की, बंति अंबर भरतार कर हरे पटंबर पहरी करि, धरती करे सिंगार १५६ क बसुधा सब फूडे फडे, पृथिति अनंत अपार के के गगन गरित जल्लघल भरे, दाई जय जय कार १५७ दाई काला सुरकार का, साई सदा सुकाल में मेघ तुम्हार धर धणां, बरसह दीन दियाल १५५ के

इति अङ्ग सासीना ४३१ ॥

पिरी पाण जो पाण सें, छहै सभोई साब २३० दादू गाफिल छोत्रतें, आहे मंझि सुकाम कार दरगह में दीवान तत्व, पसे न बेटो पाण २१ दादू गाफिल छोवतें, अंदर पिरी प्रसु कार्य कार्य तखत रवांणी विचिमें, प्रेरे तिही बसु २५

परने । हिंर चिंतामणि चिंततां, जिंता चिंत की जाय चिंतामणि चिंत में मिल्या, तहां दादू रह्या छुभाय २६ अपने नैनहुं आप कों, जब आत्म देखें तहां दादू प्रआत्मा, ताही कूं पेखें २७ दादू बिन् रसनां जहां बोलिये, तहा अंतरनामी आय बिन श्रवणों सांई सुणै, जे कुछ कीजे जाम २९

मिंग प्रवास व्यवस्त । विद्यान स्वास स्वास

चलु दादू उस ठोर की, मैं बलिहारी जाम २४ दादू पसु पिर्न के, पेही माझि कलूब बेठो आहे बिचमें, पाण जो मह बूब ३४ नैनहुं वाला चिखि करि, दादू घाले हाथ तबही पाव राम घन, निकटि निरंजन नाथ ३५ नैनहुं बिन सुझै नहीं, भूला कतहुं जाय दादू घन पाव नहीं, आया मूल गमाय ३६

जहां आत्म तहां राम है, सकल रह्या भरपूर अंतर गति ल्योलाइ रहु, दादू सैवकसूर ३७ परने यज्ञासन वपदेश ।

पहली लोचन दीजिये, पीलैं बहा दिवाय दादू सुझै तार तब, सुख में रहे तमाय ३८ आंधी के आंतद हूवा, नैनह सुझन लाग दर्तत देखे पीव का, दादू मोटे भाग ३९

द्वादू मिही महळ बारी कहै, गाम न ठाम न नाम तासू मन छागा रहै, मैं बिलहारी जाम ४० दादू खेल्या चाहै प्रेम रस, आलम अंग छगाय दूजें कूं ठाहर नहीं, पुहप न गंघ समाय ४१ नाहीं है करि नाम छे, कुछ न कहाइरे साहिब जीकी सेझ परि, दादू जाइरे ४२ जहा राम तहां मै नहीं, मै तहा नाहीं राम दादू महळ बारीकहै, है कूं नाहीं ठाम ४३ मैं नाहीं तहां में गया, एके दूसर नांहि नांही कूं ठाहर घणी, दादू निज घर मांहि ४४ में नांही तहां में गया, आगे एक अलाव दादू असी बंदिगी, दूजा नांही आव ४५ दादू आपा जब लगे, तबलगे दूजा होय जब यह आपा भिटिगया, तब दूजा नांहीं कोय ४६ दादू है कूंभे घणां, नांहीं कूं कुछ नाहि दादू नाहीं होइ रहु, अपणें साहिब मांहि ४७

वादू तीन सुंन्य आकारकी, चौथी निर्मुण नाम सहज सुंन्य में रिमरह्मा, जहां तहां सब ठांम ४८ पांच तत्व के पांच है, आठ तत्व के आठ आठ तत्व का एक है, तहां निरंजन हाट ४९ दादू जहां मन माया ब्रह्म था, गुंण इंद्रिय आकार तहां मन विश्वे सर्वान थें, रिचरहु सिरंजन हार ५० काया सुन्य पंचका वासा, आत्म सुन्य प्रांण प्रकासा परम सुन्य ब्रह्म सों मेळा, आम दादू आप अकेळा ५१ जहां थें सब ऊपजै, चंद सुर आकास पाणी पवन पावक कीये, धरती का प्रकास पाणी पवन पावक कीये, धरती का प्रकास काल कर्म जीव ऊपजै, माया मन घट सास तहां रिहेता रिमता राम है, सहज सुन्य सब पास ५२ सहज सुन्य सब ठौर है, सब घट सबही मांहि तहां निरंजन रिमरह्मा, कोइ गुण व्याद नांहि ५३ दादू निस सरवर के तीर, सो हंसा मोती चुणें पीवै नीझर नीर, सोहै, हंसा सो सुणै ५४ दाद् तिस सरवर के तीर, जप तप संजम कीजिय तहां सनसुष सिरजन हार, प्रेम पिछावै पीजिये ५५ दादू तिस सरवर के तीर, संगी सबै, सुहांवणे तहों विन कर वाजे बेंन, जिह्वा हीणें गावणें ५६ 🔅 दादू तिल सरवर के तीर, चरन कमल चित लाइया तहाँ आदि निरंजन पीव, भाग हमारे आइया ५७ 👉 दादू सहज सरोवर आत्मा, हंसा करें कळोळ 📌 👵 सुख सागर सु भर भस्वा, मुक्ता इलमर्न मोल ५९. दादू हरि सरवर पूरण सबै, जिततित पाणी पीव 🍃 जहां तहां जल अंचतां, गई तृखा सुख जीव ५९ सुख सागर सुंभर भस्ता; उज्जल निर्मल नीर प्यास बिनां पीवै नहीं, दादू सागर तीर ६० सुन्य तरोवर ईत मन, मोती आप अनंत 👝 👢 दादू चुगि चुगि चंचभरि, यों जन जीवे संत ६१ मुन्य सरोवर भीन मन, नीर निरंजन देव. दादू यह रस बिलासिये, असा अलख अभेव ६२ सुन्य सरोवर मन भवर, तहां कमछ करतार दादू परमछ पीजिये, सनमुष सिरजन हार ६३ सुन्य सरोवर सहजका, तहां मरजीवा मन दाद चुणि चुणि छेइगा, भीतर राम रतन ६४ दाद मंझि सरोवर बिमल जल, हंसा केलि करांहि मुका इल मुक्ता चुगै, तिहिं इंसा डर नांहि ६५ अखंड सरावर अथघ जल, हंसा सरवर हांहि

निरमे पाया आपघर, अब उडि अनत न जाहि ६६ दादू दरिया प्रेमका, तामै झूळै दोय इक आत्म परआत्मा, एक मेक रस होंय ६७ दादू हिण दारियाव, मांणिक मंझेंही हुबी डेई पाण मैं, डिठो हंझेई ६८ पर आत्म सौं आत्मा, ज्यूं ईस सरोवर मांहि मिछि मिछि खेळै पीवसी, दादू दूसर नांहि ६९ दादू सरवर सहज का, तामैं प्रेम तरंग तहां भन झुळे आत्मा; अपणे सांई संग ७६ दादू देखों निज पीवकीं, दूतर देखों नांहि सबै दिसासो सोधिकरि, पाया घठही माहि ७१ दादू देखों निज पीवकों, और न देखों कीय पूरा देखूं पीवकों, बाहर भीतर लोग ७२ 🕡 रावू देखूं निज पीवकों, देखतही दुख जाय हूँती देखूँ पीवकों, सबमें रह्या समाय ७३ दादू देखूं निज पीवकों, सोई देखण जोग प्रगट देखूं पीवकों, कहा बतांबै छोग ७४

भव यहास वपदेसः ।
दादू देखु दयालकों, सकल रह्या भरपूर
रोम रोम मैं रिम रह्या, तूं जिन जाने दूर ७५
दादू देखु दयालकों, बाहर भीतर सोय
सब दि सि देखी पीवकूं, दूसर नांही कोय ७६
दादू देखु दयालकों, सनमुख सांई सीर
जीवर देखूं नैन भरि, तीधर सिरजन हार ७७

ंदादू देखु दयालकूं, रेशिक रह्या सब ठोर घट घट मेरा सांईया, तू जिन जानै और ७८ जो असाव अंग ।

तनमन नांही मैं नहीं, नहीं माया नहीं जीव दादू एके दैखिये, दह दिस मेरा पीव ७९ पति पहिचान ।

दादू पाणी मांहै पैसिकरि, देखे दृष्टि उघारि जला विंव सब भरि रह्या, असा ब्रह्म विचारि ८० परने पार्ववत ।

सदा छीन आनद मै, सहज रूप सब ठीर दादू देखे एककूं, दूजा नांहीं ओर ८१ दादू जहां तहां साथी संग है, मेरै सदा अनंद नैन बैन हिरदे रहे, पूरण परमानंद ८२ जागत जगपति देखिये, पूरण परमानंद सोवत भी सांई मिळे, दादू अति आनंद ८३

दादू दहिंदिस दीपक तेजके, बिन बाती बिन तैछ चहुंदिस सूर्ज देखिये, दादू-अद्भुत खेछ ८४ सूर्ज कोटि प्रकास है, रोम रोम की छार दादू जोति जगदीस की, अंत न आवे पार ८५ ज्यू रिव एक अकास है, असे सकछ भरपूर दादू तेज अनंत है, अहे आहे नूर ८६ सूर्ज नहीं तहां सूर्ज देखें, चंद नहीं तहां चंदा तारे नहीं तहां झिछमिछ देख्या, दादू अति आनंदा ८७

बादल नहीं तहां बरखत देख्या, शब्द नहीं गरजंदा बीज नहीं तहां चमकत देख्यो, दादू परमानंदा ८८

आत्म बलीतर०।

दाद जोति चमकै झिलिमिलै, तेज पुंज प्रकास अंगृत झरै रस पीजिये, अमर बेळि आकास ८९

दादू अविनाशी अंग तेज का, असा तत्व अन्प तो हम देख्या नैंन भरि, सुंदर सहज सहप ९० परम तेज प्रगट भया, तहां मन रह्या समाय दादू खेळे पावसों, नहीं आवे नहीं जाय ९१ निराधार निज देखिये, नैनई लागा बंद तहां मन खेळै पाव सौं, दादू सदा अनंद ९२

आत्म बेछीतर ।

अैता एक अनूप फल, बीज बाकुला नांहि मीठा निर्मेख एक रस, दादू नैनहुं मांहि ९३

हीरे हीरे तेज के, सो निरखै तृप छोय कोई इक देखें संतजन, और न देखें कोय ९४ नैन हमारे नूरमां, तहां रहे ल्यौळाय दादू उस दीदार कूं, निसदिन निरखत जाय ९५ नैनहुं आगै देखिये, आत्म अंतर सोय तेज पुंज सब भरिरह्या, झिछमिछ झिछमिछ होइ ९६ अनहद वाजे वाजिये, अमरापुर बाल जीति सहसी जगमगै, को निरखै निज दास ९७

परम तेज तहां मन रहे, परम नूर निज देखें परम जोति तहां आत्म खेले, दादू जीवन छेखें '९८ जरे सु जोति सरूप है, जरे सु तेज अनंत जरे सु झिलिमिलि नूर है, जरे सु पुंज रहंत ९९

दांदू अलख अलाह का, कह कैसा है नूर दांदू बेहद हद नहीं, सकल रह्या भरपूर ९०० वारपार नहीं नूर का, दांदू तेज अनंत कीमित नहीं करतार की, असा है भगवंत १०१ निसंध नूर अपार है, तेज पुंज सब मांहि दांदू जोति अनंत है, आगो पीछो नांहि १०२ खंड खंड निज न भया, इकलस एकै नूर ज्यूं था त्यूंही तेजहैं, जोति रही भरपूर १०३ परम तेज प्रकास है, परम नूर निवास परम जोति आनंद मैं, हंसा दांदू दास १०४

耳中门

नूर सरीषा नूरहै, तेज सरीषा तेज जीति सरीषी जीति है, दादू खेळे सेज १०५ तेज पुंजकी सुंदरी, तेज पुंजका कंत तेज पुंजकी संजपर, दादू बन्या बसंत १०६ पुहप प्रेम बरषे सदा, हरिजन खेळे फाग औसा कौतिग देखिया, दादू मोटे भाग १०७

अमृत घारा देखिये, पारब्रह्म बर्रेषत

तेज पुज झिलिमिलि झरें, को साधकजन पीवंत १०८ रसहीं में रस बरिख हैं, धारा कोटि अनंत तहां मन निहचल राखिये, दादू सदा वसंत १०९ घन बादल बिन बरिष हैं, नीझर निर्मल धार दादू भीजे आत्मा को, साधु पीवण हार १९० लैसा अचिरज देखिया, बिन वादल वरषे मेह तहां चित चातृग है रह्या, दादू अधिक सनह १९१ महारस मीठा पीजिये, अविगति अलख अनंत दादू निर्मल देखिये, सहजैं सदा झरंत १९२

करता कांष्येतुः।
कामधेनु दुहि पीजिये, अकळ अनूपम एक
दादू पीने प्रेमसूं, निर्मेळ धार अनेक ११३
कामधेनु दुहि पीजिये, ताकू ळपे न कीय
दादू पीने प्याससूं, महारस मीठा सोय ११४
कामधेनु दुहि पीजिये, अळख रूप आनंद
दादू पीने देतसीं, सुख मन छागा बंद ११५
कामधेनु दुहि पीजिये, अगम अगोचर जाइ
दादू पीने प्रीतसं, तेज पुंजकी गाय ११६
कामधेनु करतार है, अमृत सरने सोय
दादू बछरा दूधकों, पीने तो सुख होय ११७
अती एके गाइ है, दूझे बारह मास
सो सदा हमारे संग है, दादू आत्म पास ११८
पचय आत्म बेछीतरः।
तरवर साखा मूळ बिन, घरती पर नांहीं

अविचल अमर अनंत फल, सो दादू खांही ११९ तरवर साखा मूल बिन, धर अंबर न्यारा अविनासी आनंद फल, दादू का प्यारा १२० तरवर साखा मूल बिन, रज बीर्ज रहिता अजरा अमर अतीत फल, सो दादू गहिता १२१ तरवर साखा मूल बिन, उतपति परलय नांहि रहिता रिमता राम फल, दादू नैनहुं मांहि १२२ प्राण तरवर सुतिं जड़, ब्रह्म भूमिता मांहि रस पीवे फूले फले, दादू सूके नांहि १२३

ं प्रव्यज्ञासु उपदेस० ।

बहा सुन्य तहा क्या रहे, आतम के अस्थांन काया अस्थळ क्या बते, सतगुरु कहे सुजान १२६ं काया के अस्थळ रहे, मन राजा पंच प्रधांन पचीस प्रकीरत तीनगुण, आपा गर्व गुमान १२५ आत्म के अस्थांन है, ज्ञान ध्यान विस्वास सहज सीळ संतोष सत, भाव भाकि निधि पास १२६ं ब्रह्म सुन्य तहां ब्रह्म है, निरंजन निरकार नूर तज तहां जोति है, दादू देखण हार १२७ मोजूद खबर माबूद खबर, अरवाहं खबर ओजूद सुकामे च चीजस्त, दादिन सजुद १२८ औजूद सुकांमे अस्त, न फस गाळिब किंबर काबिज गुसामनी यस्त, दुई दरोग हिरस हजत, नाम नेकी नेस्त १२९ अरवाह सुकामे अस्त, इसक डबादत बंदगी इगांनां इखलास,मिहर महबति खैरखूबी, नामनेकीपास १३० मावूद सुकामे हस्त, इके नूर खूब खूबां दीदनी हैरान, अजन चीज खुरदनी, प्याले मस्तांन १३१ हैवांन आलम गुमराह गाफिल, अवलि सरियत पंद हला लहरा मनेकी बढ़ी, दुरिस्त दानिशमन्द १३२ कुल फारिके तरक दुनीयां, हरो जहर दम याद अलह आले इसक आतिक, दहनैं फिरियाद १३३ आव आतर्स अरस कुरसी, सुरते सु विहान तिर रतिकतां करद वूदं, मारकत मुकांम १३४ हक हातिल तूर दीदम, करारे मकसूद दीदार दरिया अरवाह आमंद, मौजूदे मौजूद १३५ चहार मजल बयान गुफ्ततं, दस्त करदां बूद पीरा मुरीदां खवर करतां, राहे माबूद १३६ पहली प्राण पसू नर की जै, साच झूठ संसार नीति अनीति मछा बुरा, सुम असुभ निरधार १३७ सब ताजि देखि विचारि कारे, मेरा नाही कीय अनदिन राता रामसूं, भाव भक्ति रत होय १३८ अंतर घरती सुरससि, सांई सब छेछाकै अंग जल कीरति करूणां करै, तन मन लागा रंग १३९ परम तेज तहां मन गया, नैनहुं देख्या आय सुख संतोष पाया घणां, जोति है जोति समाय १४० अरथ च्यारि अस्थांन का, गुरु तिष कह्या समझाय आर्ग मिरजन हारका, भागवंड सो जाय १४९ अन्वाह सिजदा कुनंद, औजूदरा चिकार

दादू तूर दादनी, आमिकां दीदार १४२ अंतिकां रह कबज करदां, दिख वंजार फतंद अखह आछे तूर दीदम, दिखह दादू बंद १४३ अंतिकां मस्तात आखम, बुरदनी दीदार चंद रह चिकार दादू, यार मांदिख दार १४४

प्र**।** 

दादू दया दयाछकी, तो क्यू छांनी होय प्रेम पुलकि मुलकत रहें, तदा मुहागान तोय १४५ दादू बिगति बिगति दर्भन करें, पुलकि पुलकि रत्तपान मगन गलित माता है, अरत परत मिलि प्राण १४६ दादू देखि देखि स्मरण करें, देखि देखि लै लीन देखि देखि तन मन बिले, देखि देखि चित दीह १४७ दादू त्रिखि त्रिखि निज नांमले, त्रिखि त्रिखि रत्त पीव त्रिखि त्रिखि पीवकों मिले, त्रिखि त्रिखि सुखजीव १४८

प्रव स्मारण नांन पारिप छक्षनव

तन स्त्रं स्मरण सब करें, आत्म स्मरण एक आत्म आगे एक रस, दादू बडा विवेक १४९ दादू मांठी के मुकांम का, सब को जाणे जाय एक आध अरवाह का, विरला आपे आय १५०

भचय ।

दादू जबलग अस्थल देहका, तबलग मद व्यापे निर्भय असथल आत्मां, आगे रस आपे १५१ जब नाहीं सुर्ति सरीरकी, विसरे सब तंसार अतम न जाणें आपकूं, तब एक रहा। निरधा १५२ प्र॰ स्थरण नाम पारिष अञ्चन॰ ।

तन स्ं स्मरण की जिये, जवलग तन नीका आत्म स्मरण उपजै, तब लागे फीका आमें आपें आपहे, तहां क्या जीवका १५३ चम दृष्टी देखे बहुत कारे, आत्म दृष्टी एक बह्य दृष्टि परचै भया, तब दादू बैठा देख १५४ एई नैनां देहके, एई आत्म होय एई नैनां ब्रह्म के, दादू पलटे होय १५५ घट परचै सब घट लखे, माण परचै माण ब्रह्म परचै पाइए, तादू है हैरांन १५६

सूक्ष्य सींग अरचा बंदगी० ।

दादू जल पाषाण ज्यूं, तेवै सब संसार दादू पाणी लोंण ज्यूं, कोई बिरला, पूजणहार १५७

स्मरन नाम पारिष छत्तन ।

अलख नाम अंतर कहें, तब घट हरि हरि होय् हादू पांणी लूण ज्यूं, नाम कही जै सोय १५८

छै छत्तन सहज् ।

छाडै सुर्ति सरीरकूं, तेन पुंज में आय दादू असे मिछि रहै, ज्यूं नल नलहि समाय १५९

स्मण्नामं पारिष छत्तनः ।

सुर्ति रूप सरीरका, पीवके परले होय दादू तनमन एक रस, स्मरण कहिये सीय १६० राम कहत रामहि रह्या, आप बिसरजन होय मन पवनां पंची बिळै, दादू स्मरण सीय १६१ जहां आतम राम संमालीये, तहां द्जा नांही और देही आगें अगम है, दादू सुक्ष्मम ठोर १६२ स्म्म स्व अरचा नंदगीः । तनमन निलैयों कीजिये, ज्यूं पाणीमें लूण जीव ब्रह्म एके भया, तब दूजा कहिये कूण १६३ तनमन निलैयों कीजिये, ज्यू घृत लागे घाम आत्म कमल जहां नंदगी, तहां दादू प्रगट राम १६४ स्मार नांग पारिष ल्वन ।

कोमल कमल तहां पैति करि, जहां न देखे कोय मन थिर समरण की जिये, तब बादू दरसम होय १६५ नख तिख तब स्मरण करें, असा कहिये जाय अंतर बिगते आत्मां, त्व दादू प्रगट आय १६६ अंतर गति हरि हरि करें, तब मुखकी हाजति नहीं सहजै धुनि छागीं, रहै, दादू मनही मांहि १६७. दादू तह में स्मरण होत है, रोम रोम रमि राम चित चहुट्या चित्तस्ं, यों लीजै हरि नाम १६८ दादू सुमरण सहज का, दीहां आप अनंत अरस परस उस एकसूं, खेंळे सदा बसंत १६९ दादू शदद अनाहद हम सुण्यां, नष सिष सकछ सरीर सब घट हरि हरि होतहै, सहजें ही मन थीर १७० हुंण दिल लग्गा हिकसीं, मेकी एहा ताति दादू कम: खुदाइ दे, बेठाडी हैं राति १७१ दाद् माळा सर्व आकार की, को साधु स्मरे रांम करणी गरतें क्या कीया, असा तेरा नाम १७२

सब घठ मुख रसनां कों, रहे एका नांम दादू पीवे राम रस, अगम अगोचर ठांम १७३ दादू मन चित अस्थिर कीजिये, तो नखासिख स्मरण होय श्रवण नेत्र मुख नासिका, पंचू पूरे सोय १७४

#### साधु महिनां महात्मः ।

राम जपै रुचि साधु कूं, साधु जपै रुचि राम दादू दून्यूं एकटग, यहु आरंभ यहु काम १७५ आत्म आसण रामका, तहां बसै भगवान दादू दून्यूं परसपर, हरि आत्मका थांन १७६ जहाँ राम तहां संत जन, जहां साधु तहां राम दादू दून्यूं एकठे, अरत परत विश्राम १७७ दादू हिर साधु यों पाइये, अविगति के आराध साधु संगति हारे मिळे, हारे संगति थें साथ १७८ दादू राम नाम सुं मिलिरहै, मनके छाडि विकार तो दिलहीं माहै देखिये, दुन्यूंका दीदार १७९ साधु समाना राममै, राम रह्या भरपूर -दादू दून्यूं एकरसं, क्यूं करि कीचे दूर १८० टादू सेवक सांडका भया, तब सेवक का सब कीय त्त्र सेनक सांई कों मिल्या, तब सांई सरीपा होय १८१ मित्तरी मांहै मेलिकार, मोलि विकानां बंस यों दादू महगा भया, पारब्रह्म मिल्डि हंस १८२ मीठे मोह राखिये, तो काहे न मीठा होय दादू मीठा हाथळे, रस पीवै सव कीय १८३

संगति कुनंगति ।

मीठे मों मीठा भया, खारे मों खारा दादू औसा जीवहै, यह रंग हमारा १८४

साध महिमा महात्म ।

मीठें मीठे करिलीये, मीठा मांहें बाहि दादू मीठा है रहाा, मीठे मांहि समाय १८५ राम बिनां किस कामका, नहीं कोडीका जीव साई सरीवा हैं गया, दादू परसें पीव १८६

पारिख अपारिख ।

हीरा कोडी नांछहै, मूर्खे हाथ गवांर पाया पारिख जों हरी, दादू मोछ अपार १८७ अंघे हीरा परिखया, कीया कोडी मोछ दादू साधु जोंहरी, हीरे मोछ न तोछ १८८

साधु महिमा महात्म ।

मीरां कीया मिहर सों, परदे थेंछा प्रद राखि छीया दीदार मैं, दादू भूछा दरद १८९

do I.

दादू नैंन विन देखिबा, अंग बिन पेखिबारसन विन वेखिबा बहा सेती, श्रवण बिन सुणिबा चरण बिन चालिबा, चित विन चितवा सहज एती १९० प्रतिव्रत्त ।

दादू देख्या एक मन, तो मन सबहीं मांहि तिहिं मन तों मन मांनिया, दूजा भावे नांहि १९१ अठेपहर अरसके, वंजीजे गाहीन .. दादू पसे तिनके, के तही आहीन १३२

ी ०म्रु

प्रेम पियाला नूरका, आसिक भारे दीया दादू दिल दीदारमें, मतिवाल कीया १३३ इसक सलोंनां आसिकां, दरगह थें दीया दरद महबति प्रेम रस, प्याला भारे पीया दादू दिल दीदार दे, मतिवाला कीया जहां अरस इलाही आपथा, अपनां करिलीया १३४ दादू प्याला तूरदा, आसिक अरस पीवंनि अठेपहर अलाहदा, मुहदिंठ जीवंनि १३५ आसिक अमली साधु सब, अलख दरीबै जाय साहिब दर दीदारमें, सब मिलि बैठे आय राते माते प्रेम रस, भारे भारे देय खुदाय मस्तांन मालिक करिलीय, दादू रहे स्यौलाय १३६

वादि ।

दादू भाके निरंजन रामकी, अवचल अविनासी
सदा सजीदन आरमा, सहजें प्रकाशी १३७

दादू जैसा राम अपारहे, तैसी भक्ति अगाध

इन दून्यूंकी मिति नहीं, सकल पुकारें साधु १३८

दादू जैसा अवगति रामहें, तैसी भक्ति अलेख

इन दून्यूंकी मिति नहीं, सहंस मुखा कहि सेप १३९

दादू जैसा निर्गुण रामहें, तैसी भक्ति निरंजन जाणि
इन दून्यूंकी मिति नहीं, संत कहें प्रमाण १४०

दादू जैसा पूरा रामहै, तैसी पूर्ण भक्ति समान इन दून्यूंकी मिति नहीं, दादू नांही आने १४१ दादू जबलग रामहै, तबलग सेवक होय अखंडित सेवा एकरस, दादू सेवक सोय १४२ दादू जैसा रामहै, तैसी सेवा जाणि पावैगा तब करेगा, दादू सो परवाणि १४३ दादू सांई सरीषा स्मरण कीजै, सांई सरीषा, गावै सांई सरीपी सेवा कीजै, तब सेवक सुख पावै १४४

प्रचेय करुणां वीनती ।

दादू सेवक सेवा करि डरे, हमधें कछू न होय तूं है तैसी बंदगी, करि नहीं जाणे कीय १४५ दादू जे साहिव माने नहीं, तऊ न छाडों सेव इहिं अवछंबन जीजिये, साहिब अछख अभेव १४६

सूक्ष्म सोंज अरचा बदगी। ।
आदि अंत्य आग रहे, एक अनूपम देव
निराकार निज निर्मला, कोई न जांणें भेव
अविनासी अपरंपरा, वार पार नहीं छेव
सों तूं दादू देखिले, ठर अंतर कारे सेव १४७
दादू भीतर पैसि कारे, घटके जहै कपाट
साई की सेवा करे, दादू अविगत घाट १४८
घट प्रचय सेवा करे, प्रतक्ष देखे देव
अविनासी दर्सन करे, दादू पूरी सेव १४९

भ्रम विघूनण० । पुजण हारे पासहै, देही माहै देव प्रव सुंद्रि सुहाग० ।

मस्तक मेरे पात्रधिर, मंदिर मांहैं आव सईयां सोवे सेजपिर, दादू चंपे पाव १६७ एचाखों पद पिछंग के, सांई की सुख सेज दादू इनपर बैसि करि, सांई सेती हेज १६८ प्रम छहरकी पाछकी, आत्म बैसे आय दादू खेळे पीवसों, यह सुख कह्या न जाय १६९ सक्ष्म भौजर ।

दादू देव निरंजन पूजिये, पाती पंच चढाय तन मन चंदन चर्चिये, सेना सुर्ति लगाय १७०

त्रपाविषुत्त । भक्ति भक्ति सत्र को कहै, भक्ति न जानै कोय

दादू भक्ति भगवंतकी, देह निरंतर होय १७१ देही मांहै देवहैं, सब गुन थे न्यारा सकछ निरंतर भरिरह्या, दादू का प्यारा १७२

स्राम सींज॰।

जीव पियारे रामकीं, पाती पंच चढाय तन मन मनसा सोंपि सब, दादू बिलंब न लाय १७३

अध्यात्म० ।

सब्द सुतिं छेसां निचित, तन मन मनसा मीहि मित बुधि पंचू आत्मां, दादू अनत न जांहि दादू तन मन पवनां पंचगिह, छे राखै निज ठोर जहां अंकेळा आपहै, दूजा नोहीं और १७४ दादू यह मन सुतिं समेटि करि, पंच अयूठे आणि निकटि निरंजन छागिरहुं, संगि सनेहीं जाणि १७५ मन चित मनसा आत्मां, सहज सुर्ति ता माहि दादू पंचूं पूरि छे जहां, घरती अंबर नाहि १७६ दादू भीगे प्रमास, मन पंचूका साथ

वादू सब्दें सब्द समाइल, पर आतम सों प्राण यह मन मनस्नं बंधिले, चितें चित सुजान दादू सहजें सहाजि समाइले, ज्ञानें बंध्या ज्ञान सुत्रें सुत्र समाइले, ध्यानें बंध्या ध्यान १७८ दादू हुए हुछि समाइले, लेनों लेले लाय १७९ दादू भावे भाव समाइले, भक्तें भाकि समान प्रेमें प्रेम समाइले, प्रीतें प्रीति रसपान १८० दादू सुते सुत्ति समा रह, अरु बेनहुं सुं बेन मनही सुं मन लाइरहु, अरु बेनहुं सों नेन १८१ जहां राम तहां मनगया, मन तहां नेना जाय स्राक्ति। वात समाय १८१

प्राण न षेळ प्राणसं, मन न खेळे मन सब्द न खेळे सब्दसं, दादू राम स्तन १८३ चित न खेळे चितसं, बेंन न खेळे बेंन नेन न खेळे नेनसं, दादू प्रगट केन १८४ पाक न खेळे पाकसं, सार न खेळे सार खूब न खेळे खूबसों, दादू अंग अपार १८५ नूरन खळे नूरखं, तेजन खेळे तेज जोतिन खेळे जोतिसं, दादू येके लेज १८६ सस्मांष्ठ ।

दादू पंचपदार्थ मन रतन, पवना माणिक होय आत्म हीरा मुर्तिसीं, मनसा मोती पाय अजब अनूप महारहे, सोई सरीवा सोय दादू आतंम रामगळि, जहान देखे कोय १८७

म् ।

दादू पंचीं संगिळे आए आकासा आतण अमर अलेखका, निर्गुण निजवासा प्राण, पवन, मन मगनहै, संगि सद्वा निवासा प्रचा प्रम द्यालसी, सहजै सुखदासा १८८ दादू प्राण पवन मन मणिवसै, त्रीकुटी कैरेसंधि पंची इदिय पीवसीं, ले चरणीं बंधि १८९ प्राण इमारा पीवसुं, यों लागा सहिये पुहपवास घृत दूध में, अबकाती कहिये पांइन लोहविच बासुरेव, असै मिलरहिये दादू दीनदयालसं तंगही सुख लहिये १९०० दादू अता बडा अगाधहै, ख्रुस्म जैता अंग पुरुपवास थैं पतला, सो सदा हमारे संग १९१ दादू जब दिल मिली दयालसुं, तब अंतर कुलनांहि च्यू पाला पाणीकू मिल्या, त्यू हरिजन हरि मांहि १९२ दादू जन दिल मिली द्यालसं, तब सब पडदा दूरि 🥕 असैं मिलिएकै भया, बहु दीपक पावक पूरि १९३ 🔻

दादू जब दिल मिली दयालसुं, तब अंतर नांहि रेख नानांबिधि बहु भूपनां, कनक कतोटी एकं १९४ दादू जब दिख मिली दयालसुं, तब पलकन पडदाकीय डाल मूल फल बीजमै, तब मिलि एकै होय १९५ फल पाका बेळीतजी, छिटकाया मुख मांहि साई अपनां करिछीया, सो फिरिकमैं नांहि १९६ दादू काया कटोरां दूचमनं, प्रेम प्रीति सौं पाय हरि साहित इहिं बिधि अंचतै, तो बेगा बारनछात १९७ टगाटगी जीवण मरण, ब्रह्म बराबरि होय प्रग्नट खेळै पीवसं, दादू विरला कोय १९८ . दादू निवरा नांरहे, ब्रह्म सरीषा होय **छै समाधि रस पीजिये, दादू जवलग दोड**्१९९ . बेखुद खबरि हुसियार बासिद, खुद खबरिपै माछ बेकी मति मस्तान गलितान, नूर प्याले ष्याल २०० दादू माता प्रेमका, रसमें रह्या तमाय अंतन आवे जब लगे, तबलग पीवता जाय २०१ पीया तेता सुखाभया; बाकी बहु बैरागा अैसें जन थाके नहीं, दादू उनमन छाग २०२ ... दादू हरि रस पीवतां, कवहूं अरुचि न होय 🕾 🗦 पीवत प्यासा नित नवा, पीवण हारा सोय २०३ दादू जैसे श्रवनां दोइहैं, असे हूंहि अपार राम कथा रस पीजिये, दादू वारंबार २०४ दाद जैसे नैनां दोइहै, असे हूंहि अनंत दादू चंद चकोर ज्यूं, रसपीवै भगवंत २०५

ज्यृं रतनां मुख एकहै, असे हृहि अनेक तो रमपीवै सेस ज्यूं, यों मुख मीठा एक २०६ ज्यूं घट आत्म एकहै, असे हुंहि असंख भरि भरि राखें राम रस, दादू एकैअंक २०७ ज्यूं ज्यूं पीवै राम रस, त्यूं त्यूं बढें पियात अैता कोई एकहैं, बिंस्ला दादू दास २०८ राता माता रामका, मतवाळा मै मंत दादू पीवत क्यूं रहें, जेजुग जाहि अनंत २०१ दादू निर्मेल जोति जल, बरषे बारह मास.. तिहिं रस राता प्राणियां, साता प्रेस पियास २१० रोम रोम रत पीजिये, ऐती रत नां होय दादू प्यासा प्रेमका, योविन तृक्षित होय २११ तनगृह छाझै लाज पति, जब रस माता होय जनलग दादू सावधान, कदेन छाँडैकाय २१६ आंगण एक कलालके, मातिवाला रत माहि वादू देख्या नैन भारे, ताकै दुक्ष्या नांहि २१३ पीवत चतन जब लगे, तबलग लेवे आय जब माता दादू प्रेमरस, तब काहेकूं जाय २१४ दाटू अंतर आत्मां, पीवें हरि जल नीर. ... सौंज सकल जल जबरे, निर्मल होइ सरीर २१५ साबि० ।

हाटू मीठा राम रस, एक घूटकीर जाम. पुंणगन पीछें क्यूं रहै, सब हिस्दै मांहि समाम २१६ चिडी चंचभि लगई, नीर नघांटे नहीं जाय भैता नातण नां कीया, तन दरिया माहि तमाय २१९ दादू अमली रामका, रसनिन रह्या न जाय पलक एक पाँचे नहीं, तो तनहीं तलिफ मरिजाय २१८

म० पतिवतः।

दादू राता रामका, पीवे प्रम अधाय मतिवाला दीदार का, मोगै मुक्ति बलाय २१९

उजाल भवरा हरिकमल, रसरुचि वारह मास पीवै निर्लवासनां, सो दादू निज दास २२०

नैनहुं तो रस पीजिये, रादू सुति सहैत तनमन मंगळ होतहै, हरिसी लागा हेत २२१

पींचे पीळावे रामग्स, माताहे हुसियार दादू रस पींचेखणां, ओरोकूं उपकार २२२

नानां विधि पीया रामरस, केती भांति अनेक दादू बहुत विवेकसं, आत्मा अविगत एक २२३ प्रचय कापे प्रमरस, ने कोई पीवे मतवाला माता रहे, यो दादू नीवे २२४ प्रचय कापे प्रमरस, पीवे हित्रचित लाइ मनसा बाचा कर्मना, दादू काल न खाय २२५ प्रचय पीवे रामरस, युग युग अस्थिर होय दादू अविचल आत्मां, काल न लागे कोय २२६ पचय पीवे रामरस, सो अविनासी अंगे,
कालमीच लागे नहीं, दादू सांई संग १२९७
प्रचय पीवे रामरस, सुखमें रहे समाय
मनसा बाचा कर्मना, दादू काल न खाय २२८
प्रचय पीवे रामरस, राता सिरजनहार
बादू कुल व्यापे नहीं, ते लुटे संसार २२९
अमृत भोजन रामरस, काहे न बिलसे खाय
काल विचारा क्या करें, राम राम समाय २३०

दादू जीव अजाविष काल है, छेली जाया सीय
जब कुछ बस नहीं कालका, तब मीनीका मुख होय २३१
मनलाहक पक्षहें, उन्मन चढे अकास
पगरह पूरे साच के, रापि रह्या हरि पास २३२
तनमन वृक्ष बूंबल का, कांट लागे मूल
दादू माखण है गया, काहूका अस्थूल २३३
दादू साखा सब्द है, सुनहांसता मारि
मन मीडक सो मारिय, संका सर्प निवारि २३४
दादू गांझी ज्ञान है, भंजन हैं सब लोक
राम दूषवभि रह्या, कैमा अमृत पोष २३५
दादू झूठा जीव है, गांडिया गोनिंद बैन
मनसा मूगी पक्षसं, सूर्य सरीषे नैन २३६
सांडे दीया दन घणां, तिसका वार न पार
दादू पाया रामधन, भाव भिक्त दीदार २३७
दादू पाया रामधन, भाव भिक्त दीदार २३७
दाद पाया रामधन, भाव भिक्त दीदार २३७

# ॥ ग्रथ जरलांको ग्रंङ्ग ॥

'दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुरेवतः वेदनं सर्वे साधावा, प्रणामं पारंगतः १ को साधू राख्नै रामधर्न, गुरु बायक बचन बिचार गहिला दादू क्यूं रहै, मर्कट हाथ गवार र जिन खाँवै दादू रामंचन, हदै गाखि जिन जाय रतन जतन करि राखिये, चिंतामनि चितलाय ३. दादू मनहीं मांहै समझि करि, मनहीं मांहि समाय मनही मांहै राखिये, बाहिर कईन क्णाय ४ दादू समझि समाइ रहु, बाहिर कहि न जणाय दादू अद्भुत देखिया, तहा तांको आवै जाय ५ कडि कहि का दिखळाइये, सांई सब जाणे ' द।दू प्रगट का कहै, कुछ समझि सयाने ६ दादू मनही मांहैं जपजै, मनही मांहि नमाय मनही माहें गाखिये, बाहिर कहिन जनाय ७ छै बिचार छागा रहै, दादू जरता जाय कवहूं पेट न आफरै, भावे तेता खायं द सोई संवक सबजर, जेती उपजे आय किहि न जनावै औरकूं, दादू माहि समाय ९ 🗇 सोई सेवक सबजरैं, ज़ेता रस पीया दादू मूझ गंभीरका, प्रकास न कीया १० सोई सवक सबज़रै, जे अलख लखावा दादू राखे रामधन, जता कुछ पावा ११

सोई सेवक सबजरै, प्रेमरत खेला दादू तो सुख कत कहूं, जहां आप अकेला १२ सोई सेवक सबजरे, जेता घट प्रकास दादू सेवक सन छखै, कहिन जणांवै दास १३ अजर जरे रस नां झरे, घट मांहि समावे दादू नेवक सो भला, जे कहिन जनांवै १४ अजर जरे रस नां झरे, घट अपणां नां भरिलेय दाद सेवक सो भला, जारै जांण न देय १५ \cdots अजर जरै रस नां झरै, जेता सवपीवै दादू सेवक सो भला, राखै रस जीवै १६ अजर जर रस नां झरे, पीवत थाके नांहि दादू नेवक सो भछा, भरि राखै घट मांहि १७ जरणां नागी युग युग नीवै, झरणां मरि मरि जाय दादू जोगी गुरुमुखी, सहजैं रहे समाय १८ जरणां जोगी जिम रहै, झरणां प्रखय द्वाय 🗸 दादू जोगी गुरुमुखी, सहज समानां सोय १९ जग्णां जोगी थिरग्है, झरणां घट फूटै दादू जोगी गुरुमुखी, काल थे छूटै २० जरणां जोगी जगपती, अविनांती अवधूत दादू जोगी गुरुमुखी, निरंजन का पूत रे१ जरेसु नाथ निरंजन वाबा, जरेसु अलख अनेव जरेसु जोगी सबकी जीवनि, जरेसु जगमे देव २२ जरे आप उपावणहारा, जरेसु जगपति सांई जैसु अलख अनूप है, जैसु मरणां नांही २३

जें सु अविवल राम है, जरेसु अमर अलेख जैसु अविगति आप है, नरेसुं नगमें एक २४ जग्सु अविगति आप है, जरैसु अपर्रपार जरेसु अगम अगाध है, जरेसु सिरजनहार २५ दाद् जरेसु निज निरकार है, जरेसु निज निरधार जरैसु निज निर्मुणमई, जरैसु निज तत सार २६ जरैसु पूर्णब्रह्म है, जरैसु पूर्णहार जरेसु पूर्ण परम गुरु, जरेसु प्राण हमार २७ दाद जरेसु जाति सरूपहै, जरेसु तेज अनत करैसु झिछिमिछि नूर है, जरैसु पुंज रहंत २८ दाद जरेसु परम प्रकात है, जरेसु परम उजात जरेंसु परम उदीत है, जरैसु परम विलास २९ जरेस परम पगार है, जरेस परम विगात जरेतु परम प्रभात है, जरेतु परम निवास ३६ दाद एक बेल्ड भूळे हरी, सु कोई न जाणे प्राण औंगुण मन आणे नहीं, और सब जाणें हरिजाण ३१ दादू तुम्ह जीवों के औगुन तजे, सुकारण कोण अगाध मेरी जरणां देखि करि, मतंको सीखै साथ ३२ 🗀 पवनां पाणी सब पीया, धरती अरु आकास चंद सूर पावक मिले, पंचू एकै यास चवदह तीन्यूं छोक सब, ठूँगे सासैं सास् 💮 🦈 🖺 दादू साघू सब जरें, सतगुर के बेसास ३३ इति जरणांको अङ्गं संपूर्ण । अङ्ग ४ ॥ साखी ७६६॥

## ॥ ग्रथ हेरांनकी श्रङ्ग ॥

हादू नमें। नमें। निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वे साधवा, प्रणांमं पारंगतः १ रतन एक बहु पंशिषु, सब मिलि करै विचार गुंगे गहिले बावरे, दादू वार न पार २ कते पारिख जोंहरी, पंडित ज्ञाता ध्यान जांण्या जाइन जाणिय, का किह कथिये ज्ञान ३ केते पारिख पचिमूये, कीमति कडी न जाय दाद सब हैरान है, गूंग का गुडखाय थ सबही ज्ञानी पंडिता, सुरनर रहे उरझाय दादू गति गोबिंदकी, क्यूंही लखी न जाय ५ जैसा है तैसा नाम तुह्यारा, ज्यूं है त्यूं कहिसांई तुं आपे जाणे आपकीं, तहां मेरा गम नाही ६ कैते पारिख अंतन पानै, अगम अगे।चर मांही दाद कीमति कोई न जाणें, क्षीर नीरकी नांई ७ सुरुमसीन अरवावंदगी०।

जीव बहा तेवा करे, बहा बराबरि होय हादू जाणें बहाकों, बहा सरीपा तोय ८ है:

बारपारको नां छैह, कीमति लेखा नांहि हाहू एके नूरहे, तेज पुंज सब मांहि ९ पीन पीकापनः।

इस्त पाव नहीं सीस मुख, श्रवण नेत्र कहूं कैसा

### # हैराणको अङ्ग ६ #

दादू नव देखे सुणें, कहै गहै है असा १० है०।

पाया पाया सब कहें, केतक देह देखाय कीमति किनहूं नां कही, दादू रहु त्योलाय ११ अपनां भंजन भरिलीया, उहां उताही जाणि अपणी अपणी सब कहै, दादू बिडद वखांणि १२ पार न देवे आपणां, गोप गूझे मनमांहि ' दादू कोई नां छहै, कते आवें जांहि १३ गूंगेका गुड़ का कहूं, धन जाणत है खाय त्यू राम रसायण पीवतां, सी सुख कह्या न जाय १४ दादू एक जीभ केता कहू, पूर्णब्रह्म अगाध वर कतेंबा मिति नहीं, थिकत भए सब साधु १५ दादू मेरा एक मुख, कीरति अनंत अपार गुण केते पर मिति नहीं, रहे विचारि विचारि सकछ सिरोमणि नाम है, तूं है तेसा नांहि दादू कोई नां छहै, केते आवै जांहि १६ दादू केते कहिंगए, अंतन आवे ओर हमहूं कहते जातहै, केते कहती होर १७ दादू मै काजांणो का कहूं, उस दल्लियकी बात क्या जानू क्यूंबी रहै, मापै छख्या न जात १८ दाद् कते चिछिगए, थके बहुत सुनाण वातो नाम न निकले, दादू सब हैरान २९ नां कहीं दिहानां सुण्या, ां कोई आखण हार नां कोई उथौंथी किञ्चा, नां उरवार न पार २०

पतिपहिचांन० !

नहीं मृतक नहीं जीवता, नहीं आवे नहीं जाय नहीं सूता नहीं जागता, नहीं भूखा नहीं खाय २१

न ताहां चुप न बोलणा, मैता नांही कीय दादू आपा पर नहीं, न ताहां एक न दोय २२ एक कहूं तो दोड़ है, दोय कहू तो एक यों दादू हैरान है, ज्यूंहै त्यूंही देख २३ देखि दिवान हैगये, दादू खरे सपांन वार पारकी नां लहै, दादू है हैरांन २८ पवित्रत निहर्माव ।

दादू करण हार के कुछकीया, सोई हूं करिजाणि जे तूं चतुर्सयानां जानगय, तौ याही प्रमाणि २५ दादू जिन मोहन बाजीरची, सो तुह्य पूछो जाय अनेक एक थैं क्यूं कीये, साहिब कहि समझाय २६ इति बहु दे॥ साथी ८२६।

॥ श्रथ लयको श्रङ्ग, लयलत्तन सहज ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः वदनं सर्व साघवा, प्रणामं पारंगत १ दादू लपलागा तव जाणिय, जे कवहूं छूटि न जाय जीवत यों लागीरहै, मूवा मंझि समाय २ दादू जे नर प्राणी लैगता, सोई गत हैजाय जेनर प्राणी छैरता, सा सहजे है समाय ३
कातम जाम आकार के, निहचल मन ल्योलाय
आतम चतन प्रमम्म, बादू रहे समाय १
तनमन पवनां पंचगिह, निरंजन ल्योलाय
जहां आतम तहां पर्यातमां, दादू सहज समाय ५
अर्थ अनूपम आपहे, और अनर्थ भाई
दादू और जाणिकरि, तासुं स्थोलाई ६
इान भगति मन मूलगीह, सहज प्रेम ल्योलाय
दादू नव आरंभ तिज्ञ, जिन काहू नंगजाय ७

अध्यात्म ।

दादू जाग समाधि सुख सुर्तिसं, सहजें सहजें आव मुक्ता द्वारा महलका, इहै भगति का भाव ८

आगम संमुद्धारक ।

पहिलो था सो अवभया, अवसो आर्गे हाय दादू तीन्यू ठौरकी, बृझै बिग्ला कोय ९

अध्यात्म० ।

दादू नहज सुन्य मन शिखये, इन दून्यू के मांहि छै नमाधि रस पीजिये, तहां काळ भय नांहि १० सस्मास्य ।

किंहि मार्ग है आइया, किंहि मार्ग है जाय दादू कोई नां छहै, केते करें उपाय ११ सुन्यहि मार्ग आइया, सुन्यहि मार्ग जाय चतन पेंडा सुर्तिका, दादू रहू द्योछाय १२ दादू पारबहा पेंडा दीया, सहज सुर्ति छै नार मनका मार्ग माहिंघर, संगी सिरजनहार १३

राम कहे जिस ज्ञानतों, अमृत रस पीवै दादू दूजा छाडि नव, छय छागी जीवै १४ राम रसांयण पीवतां, जीव ब्रह्म दै जाय दादू आत्म रामसुं, सदा रहै त्योछाय १५

रमग्री

हुर्ति समाय सनमुख ग्है, युग युग जनपूरा दादू प्यासा प्रेमका, रस पीवै सुरा १६

अध्यात्म ।

दादू जहां जगत गुरु रहत है, तहां जे सुर्ति समाय तो इनही नैनहु उछटिकरि, को तिग देखे आय १७ अख्यूं पत्तण के पिरी, भिरे उछथूं मंझि जितो बेठो मांपिरी, निहारी दो हंझ १८ दादू उछटि अपूठा आपमें, अंतर सोधि सुजाण सो दिग तेरी वावर, तजिबा हरिकी बाण १९ सुर्ति अपूठी फेरिकरि, आत्म मंहिं आणि छागि रहे गुरुदेवमी, दादू नोई सयाण २०

मुंद्दसोंन अरचा बंदगी०।

दादू अंतर गति स्पेलाइ ग्हुं, सदा सुर्ति सो गाय व यह मन नाचै मगन है, भावै ताल बजाय २१ दादू गावै सुर्तिमां, बाणी बाजै ताल यह मन नाचै प्रेमसों, आगें दीनदयाल १२

#### स्ट्रियको अङ्ग ७ क्र

#### विरक्तता० ।

दादू सब वातनिकी एकहै, दुनियां ते दिछ दूरि सांई सेती संगकरि, सहज सुति छय पूरि २३ अध्यासः ।

दादू एक सुर्तिसं सबरहै, पंचूं उनमन लाग यह अनुभव उपदेस यह, यह परम जोग वैराग २१ दादू नहजें सुर्ति समाइले, पाग्ब्रह्म के अंग अरस परन मिलि एकहैं, सनमुख रहिबा संग २५

लें।

सुति सदा सममुख रहै, जहां तहां लयलीन सहज रूप समरण करें, निहकमी दादू दीन २६ सुति सदा स्याबति रहै, तिनके में टि भाग दादू पीव रामरस, रहै निरंजन लाग २७

सूक्ष्मभीज ।

दादू सेवा सुर्तिसं, प्रेम प्रीति सी छाय जाहां अविनासी देवहैं, तहां सुर्ति विनां को जाय ५८

बीनती ० ।

ज्यूं वे व्रत गगन थें टूटै, कहां घरणि कहां ठाम लागी सुर्ति अंग थें छूटैं, सो केत जीवे राम २९

सहज जोग सुख मैं रहें, दादू निर्मुण जाण गंगा उल्टी फारिकरि, जमुना माहै आंणि ३०

लें ।

परआत्म तों आत्मां, ज्यूं जल जलहि समान तनमन पाणी लूण ज्यूं, पावै पद निर्वाण ३१ मनहीं सों मन सेविये, ज्यूं जल उदक समाय आतम चेतन प्रेमरस, दृष्टू रहू ल्योलाय ३२ यों मन तजी सरीरकों, ज्यूं जामत सोइजाय दादू बिसरे देखतां, सहज सदा ल्योलाय ३३ जिहिं आनण पहली प्राणया, तिहि आश्रण ल्योलाय जे:कुछ था सोई भया, कळू न ब्यापे आय ३४ सनमन अपणां हाथकि, ताही सों ल्योलाय दादू निगुण रामसं, ज्यूं जल जलिह समाय ३५

एक मना छागारहे, अंति मिछैगा तोष् दादू ज के मनवने, ताकूं दर्भन होय ३६ दादू निबहे त्यूं चछै, घीर श्रीरज माहि परतेगा पीव एकदिन, दादू षाके नाहि ३७

जब मन मृतक है रहे, इद्रिय बल भागा कायाके नव गुण तजै, निरंजन लागा आदि अत्य मध्य प्रश्नित, टूटै नहीं घागा दादू एके रहिगया, तव जाणी जला ३८ जबलग नेवक तनधरे, तबलग दूनर आहि एकमेक हैं मिलिंग्हें, ती रन पीव थें जाय ए दून्यू जैनी कहें, कीजे कोण उपाय नामें कुन दूनरा, दादू क्योलाय ३९

. ् इति बद्ग ७ ॥ वाशी एदद ॥

# ॥ त्र्रथ निहकर्मी-पतिब्रताको त्र्रङ्ग-॥

दादू नमा नमा निग्जन, नमस्कार गुरुदेवतः 🐃 बंदनं मर्वे साधवा, प्रणामे पारंगतः १० 🕾 एक तुझारे आमिरे, दाद् डॉर्डेनेसाम् राम भंगना तो रहै, नहीं करणी की आंस २ रहणी गजन ऊपनै, करणी आप। हाय सब थें दादू निर्भेळा, स्मरण ळागा साय ३ दाद मन अपर्णा लय लीन करि, करणी नन जंजाल दाद सहजै निर्मला, आपा मेटि नेमांल ४- 🐬 दादू तिहि हमारे माईया, क्रगमाति करतार 🐃 🍻 िह्ने हमारै रामहै, आगम अलग्व अपार ५ गार्त्रिद गुप्ताई तुह्म अझचा गुरु, तुम्हे अम्हचा ज्ञा**न**ि तुम्ह अम्ह चा देन, तुम्ह अम्ह चा ध्यान ६ तुम्ह अम्ह ची पूजा, तुम्ह अम्ह ची पाती तुम्ह अस्त्र चार तीर्थ, तुम्हे अम्ह चा जातीर छे तुम्हं अम्ह चा ताद, तुम्हें अम्ह चा भेद तुन्हे अम्ह चा पुगण, तुन्हे अन्हं चा वेदं ८ तुम्हे अम्ह ची जुगित, तुम्हे अम्ह चा जीग तम्हे अम्ह चा बैगम, तुम्ह अम्ह चा भाग १ तुन्ह अन्ह भी जीवन, नुम्हे अम्ह चा जप 🦠 🖰 तुन्हे अन्ह चा साधनः, तुन्हे अन्ह चा तपः १० तुम्हे अम्ह चा सील, तुम्हे अम्ह चा मैताख तुम्हे अम्ह ची मुक्ति, तुम्हे अम्ह चा मोक्ष ११

तुम्ह अम्ह चा तिव, तुम्ह अम्ह ची सक्ति तुम्हे अम्ह चा आगम, तुम्हे अम्ह ची उक्ति १२ तूं मति तूं अत्रिगति, तूं अपरंपांग तूं निराकार, तुम्ह अम्ह चा नांम दादू चा विश्रांम, दहू दहू अवलंबन राम १३ दादू गम कहूं ते जाडिया, राम कहूं ते साखि गम कहूं ने गृडवा, गम कहूं ने गखि १४ दादू कुळ हमारे कशावा, मगात मिग्जनहार जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर परवार १५ दादू एक मगा संसार मैं, जिन हम सिरजे सोय मनना बाचा क्रमनां, और त दूना कीय १६

मांई ननमुख जीवतां, मरतां सनमुख होय दादू जीवण भरणका, सोच करै जिन कोय १७

नाम निरमंत्रे ।

पात ।

साहिब मिल्या तब मब मिल, भेटैं भेटा होय साहित रहातं मन रह. नहीत नाही कांच १८ साहित्र गहितां सन रहे, साहित्र जातां जाय द दू माहित राखिय, दूजा सहज सुभाय १९ सब सुख़ मेरे सांईयां, मंगल आंत आनंद दादू सज्जन सब मिल, जब भेट प्रमानंद २० दादू शिझै रामपर, अंतन रीझै मन मीठा भावै एकाम, दादू साई जन २१ दादू मेरे हिर्दे हरित्रमे, दूजा नांडी ओर.

कहा कहां थों राखिय, तही आनकूं ठौर २२ दादू नागयण नेनां बने, मनही मोहन राइ हिरदा माहें हरि बने, आत्म एक समाय २३ दादू तनमन मेरा पीवस्तं, एकतेज सुख सोय गहिला लोग न जाणहीं, पिन पिन आपा खाय २४ दादू एक हमारे उपबीन, दूना मेल्या दृरि दूना दखत जाहुगा, एक रह्या भरपूरि २५ दादू निहनल का निहचल गहै, चंचल का चिल्जाय दादू चंवल छाडि मन, निहचल सी ल्यालाय २६ मन चित मनसा पलक में, मांई दूर न होय निहकामी मिल्ले सदा, दादू जीवान साय २७

जहां नाम तहां नीति चाहिये, सदा रामका राज निर्विकार तनमन भया, दादू सीझे काज २८ क

जिसकी खूनी खून मन, सोई खून संभारि दादू सुंदरि खूनमां, नखिनख माज गंबारि २९ दादू पन अभूनण पीनकरि, सोलह सनही ठाम सुंदरि यहासिगार करि, लै लै पीनका नाम ३० यह बन सुंदरि लेरहै, तो सदा सुहागनि होय दादू भाव पीनकों, ता नम और न कोय ३१

साहित जीका भावता, कोई कर किल माहि मनसा बाचा कमना, दाद घट घट नाहि ३२ पश्चिमिहर्कांग० ।

आज्ञा मंहि बैने ऊठे, आज्ञा आवे जाय आज्ञा मंहिं छवे दवे, आज्ञा पहिरे खाय आज्ञा मंहिं बहिर भीतारे, आज्ञा रहे नमाय आज्ञा मंहिं तनमन राखे, दादू रहे स्योलाय ३३ पतिव्रता गृह आपही, करे खनम की सेव ण्यू राखे त्यूरी रहे, आज्ञा कार्र टव ३४

धेर्री विकाप ।

दादू नीच ऊंच-कुल सुंदरी, सेवा मारी होय सोई सुहामनि की चिय, रूप न पीजै धाय ३५

दादू ज्वातनमन भेंद्या रामेकूं, तह सिनिका विश्वचार सहज भीळ भेतोख भंत, प्रेम भाक्ति छै सार इंड्ं

् धुंदर विद्यापत । पर पुरुषा सब परेहरे, सुंदरि देखे जागि का

अपणां पीत पिछांणि किंति, सदू वहिय लागि ३७ आंन पुरुष हूं बहनहीं, परमा पुरुष भरतार हूं अवला समझू नहीं, तूं जाणें करतार ३८

जिमका तिसकी बी निए माई मनमुख आय है दादू नम्बनिख मोपिया, जिन यहू बंद्या जाय ३९ साम दिल माई मी गस्ति, झुदू भीई मयान है हैं ज दिल बंदे आपणां, मो मह मूह, अग्रान १० ... विरक्तता ।

दादू सारों सो दिछ तोरिकारे, साई सों जोरे साई सेती जोडिकारे, काहकू तोरे ४१ आनलगान विभवाग्य। साहिब देवे राखणां, सेवक दिल्वीरे

दादू सब घन साहका, भूला मन थे।रै ४२

पति*व*ा

दादू मनसा बाचा कर्मनां, अंतर आवै एक ताकूं प्रत्यक्ष रामजी, बातें और अनेक ४३ दादू मनसा वाचा कर्मनां, हिरदे हरिकां भाव अलख पुरुष आगें खडा, ताके तृभवन राव ४४ दादू मनसा बाचा कर्मनां, हरिजीसुं हितहोंग साहिब सनसुख संगहे, आदि निरंजन सोय ४५ दादू मनसा बाचा कर्मनां, आतुर कारणि राम समर्थ साई सबकरे, प्रगट पूरे काम ४६ बारी पुरुपा देखिकरि, पुरुषा नारी होय दाहू सेवक रामका, सीलवंत है सोय ४७

आन संगनि०।

पर पुरुषा रत बांझणी, जाणें जे फल होय जन्म विगोवे आपणां, दादू निरफल सोय १८ दादू तीज भरतारकों, पर पुरुषा रत होय असी सेवा सबकरि, राम न जाने सोय १९ पतिन।

दादू नारी सेवक तबलगे, जबलगं सांई पास दादू परसे आनकों, ताकी कैमी आस ५० आनलगाने विभवार ।

दादू नारी पुरुषकों, जाणें जे बिसहोय

करुण ।

कीया मनका भावता, मेटी आज्ञा कार क्या छ मुखं दिखलाइए, दादूं उस भरतार ५२ आनक्ष्मान विभवार अंग०।

करामाति कलंक है, जाकै हिरदै एक अति आनंद विभचारनी, जाकै खसम अनेक ५३ हादू पतिव्रता के एकहै, विभचारणि के दीय पतिव्रता विभचारणी, मेला क्यूं करि होय ५४

पतिवता के एकहै, दूजा नांही आन विभवाराणि के दोइहै, परंघर एक समान ५५

सुदुरि सहाग० । 📆

दादू पुरुष हमारा एकहै, इम नारी बहु अङ्ग जे जे जैसी ताहिसूं, खेळै तिसही संग ५६

पाद । दादू रहिता राखिये, बहता देइ बहाय बहते तंग न जाइए, रहितेसं ट्योलाय ५७ -जिन बांझै काहू कर्मसं, दूजै आरंभ जाय

हादू एके मूलगीह, दूजा देंड बहाय ५८ वार्वे देखि न दाहिणें, तनमन सनमुख राखि दादू निर्मल ततगहि, सत्य सब्द यहु साखि ५९ दादू दूजा नेन न देखिये, श्रदण हुं सुनैं न जाया

जिम्या आंनन बोछिये, अंग न और सहाया

चरणहुं अनत न जाइये, सब उलटा मांहि समाय उल्लेटि अपूठा आपमें, दादू रह त्यालाय ६० दादू दूजे अंतर होतहै, जिन आने मन मांहि तहाले मनकों राखिये, जहां कुल दूजा नांहि ६१

अन् विधृतण्ट ।

भम तिमिर भाज नहीं, रे जीव आन उपाय न दादू दीपक साजिलें, सहजें ही मिटिजाय ६२ दादू नो बदन नहीं बावरें, आनकीये के जाय सबदुख भंजन सांईयां, ताही सं त्योलाय ६३ दादू आख्य मूली कुल नहीं, एसव झूठीबात के आख्यहीं जीविये, तो काहेकों मरिजात ६४

पतिं ।

मूलगहे सो निहचल बैठा, सुखमें रहे समाय डाल पान भ्रमत फिरे, बेंदूँ दीया बहाय ६५ सौ घका सुनहां कूं देवे, घरवाहार काढे दादू सेवक रामका, दरवार न छाडे ६६ साहिबका दर छाडिकरि, सेवक कही न जाय दादू बैठा मूलगहि, डालूं फिरे बलाय ६७ दादू जबलग मूल न सीचिए, तबलग हस्ता न होय सैवा निरफल सवगई, फिरे पलितानां सोय ६८ दादू सीचे मूलके, सब सीच्या विसतार दादू सीचे मूलके, नव सीच्या विसतार दादू सीचे मूलके, हाल पान फल फूल दादू पीछें क्या रह्या, जबनिज पकल्या मूल ७० खेतन निपजे बीजबिन, जल सीचे क्या होय सब निरफल दादू रामिनन, जानत है सब कीय ७१ दादू जब मुख मांहै मेहिये, तब सबही तृपता होय मुखबिन मेले आनदिस, तृपति न माने कीय ७२ जब देव निरंजन पृजिपे, तब सब आया उस माहि डाल पान फल फूल सब, दादू न्यारा नांहि ७३ दादू टीका रामकूँ, दूसर दीजे नांहि ज्ञान ध्यान तप भेख पख, सब आए उस मांहि ७४ साधू राखे रामकूँ, संसारी माया संसारी पालवगहै, मूल साधू पाया ७५

### आनलग् निम्चार्०।

दादू जे कुछ की जिये, अविमति बिन आराध कहिना सुनिना देखिना, करिना सन अपराध ७६ सन चतुराई देखिये, जे कुछ की जै आन दादू आपा सौंपि सन, पीनकों छेहु पिछान ७७

दादू दूजा कुछ नहीं, एक सत्यकारे जाणि दादू दूजा का करें, जिन एक छीया पहिचाणि ७८ दादू कोई वांछें मुकति फल, कोई अमरापुर वास कोई वांछे परमगति, दादू राम मिळणकी आस ७९

तुम्ह हरि हिरदै हेतसूं, प्रगटहु परमानंद दादू देखे नैनभरि, तबकेता होइ अनंद ८० पाने ।

प्रेम पियाला रामरत , हमकों भावेएहैं
रिधि सिधि मांगें मु फल, चाहै तिनकों देहैं ८१
कोटि बरत क्या जीवणां, अमर भए क्या होय
प्रेम भाक्ति रत रामविन, क्या जीवन हार्दू तोय ६२
केलू न कीजे कामनां, श्रगुण निर्मुण होय
पलटि जीवथें ब्रह्मगति, तब मिलि मानै मोहि
घट अनरा वर होइ रहे, बंधन नांहीं कोय
मुक्ता चौरासी मिटे, दादू संते सोय ८३

निकाट निरंजन छ।गिरहु, जबलग अलख अनेव दाटू पीत्रै रामरस, निहकामी निज सेव ८४ परंचे पतिवचः ।

सालोक संगति रहे, सामीप सनमुख सीय सारूप सारीखा भया, साजो जएके होइ ८५ रामगतिक बांछे नहीं, परम पदाथ चार अठिसिधि नौनिधि का करें, राता तिरजन हार ८६

स्वारध सेवा की जिये, तार्थे भछा न होय दादू उसरबाहि करि, कोठा भरेन कोय ६७ सुतवित मागे वावरे, साहिब सीनिधि में छि दादू वे निरफल गए, जैसे नागर बेलि ६८ फल कारण सेवा करे, जाचे तृभवन राव दादू सो सेवक नहीं, खेले अपणां डाव ८९ सहकाशी सेवाकरे, मांगे सुगध गंवार हादू असे वहुत है, फलेक भूचन हार ९० तनमन छे छागा रहे, राता सिरजन हार हादू कुछ मागै नहीं, ते विग्छा संसार ९१ सरण नाव नहिना गहान्य ।

दादू कहै सांई कों संभाखतां, कोटि विन्न टिल नाहि राई मान वसंदग, केते काठ जलां है ९२

करत्तिकर्प० ।

कर्ने कर्म काटै नहीं, कर्में कर्म न जाय कर्में कर्म छूटै नहीं, कर्में कर्म वंशाय ९३ इति विद्वर्गी पतिवतःको यह नेपूर्ण ॥ यह ८॥ वाषी २६८॥॥

# ॥ श्रथ चिंतामगािको श्रङ्गं ॥

वादू नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः वदनं सर्व सायवा, प्रणामं पारगतः १ दादृ जे साहिवकुं भावे नहीं, सोहमधें जिन होय सतगुरु ठाजे आपणां, साधन मांने कोय २ दादू जे साहिवकों भावे नहीं, सो सब परहरिप्राण मनमा वाचा कर्मना, जेतू चतुर सुजांण ३ दादृ जे साहिवकों भावे नहीं, सो जीव न की जीरे परहरि विस्ति विकार सब, अमृत रस पीजीरे १ दादू जे साहिवकों भावे नहीं, सो बाद न बूझीरे साई सुं सनमुख रहीं, इसमन सों झूझीरे ५ दादू अवेत न होइए, चेतन सों चितलाय मनवा सूता नींदभिर, सांई संग जगाय ६ दादू अचेत न होइये, चेतनसूं करि चित ए अतहर जहांथें ऊप ने, खोजो तहांहीं नित ७ दादू जन कुछ चेत करि, सौदा छीजी सार निखर कमाई न छूटणां, अपणें जीव विचारि ८

दृष्ट् करि सांईकी खाकरी, ए हरि नाम न छोडि - जाणांदै उस देमकों, प्रीति पियासं जोडि ९ वियार ।

आपापर सब दूरकरि, रामनाम रसलागि दादू औतर जात है, जागि सकै तो जागि १० बार बार यह तन नहीं, नर नारायण देह दादू बहुर न'पाईये, जनम अमोलिक एह ११

एका एकी रामतीं, के साधूका संग दादू अनत न जाइए, ओर काल का अंग १२ दादू तनमन के गुण छाडि सब, जब होड़ न न्यारा अपने नैनहु देखिये, प्रगट पीव प्यारा १३

दादू झांती पाये पञ्चिपिरी, अंदर सो आहै होणी पाणे विचमें, मिहर न ळाहे १४ दादू झांती पाए पञ्चिपित, हाणे ळाइम बेर साथसभोई हळियों, पोइ पतंदी केर १५ इति चितामणीको अङ्ग संपूर्ण ॥ अङ्ग रू ॥ सापि। ॥

### ॥ ग्रथ मनको ग्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बैदनं सर्वे साधवा, प्रणामं पारंगतः १ दादू यहु मन बरजी बावरे, घटमै राखी घेरि मन हस्ती माता बहै, अंकुस देदे फेरि २ हस्ती छूटा मन भिरे, क्यूंही वंध्या न जाय बहुत महाबत पाचिगए, दाटू कुछ न बताय ३ थारें थारें इटकिए, रहेगा ल्योलाय जब लागा उन मनसीं, तब मन कही न जाय ४-आडा देदे रामकीं, दादू राखै मनं साखी दे अस्थिर करे, सोई साधू जन ५ सोई सूर जे मनगहै, निमख न चलर्णे देय जबही दादू पगभैर, तबही पाकडि छेय ६ निती छहरि समदकी, ते ते मनहि मनोर्थ मारि वैसे सब संतोप करि, महि आत्म एक विचारि ७ दादू ने मुख माहैं वोखतां, श्रवणहु सुणतां आय नैनहु मीहें देखता, सो अंतर उरझाय 🥸 दादू चुंनक देखिकरि, छीहा लागे आय यों मन गुणईदियं एकतूं, दादू लीजे लाय ९ मनका आसण जे जीव जाणे, ते ठोर ठोर सब सूझै पंचूं आणि एक घरराखे, तब अगम निगम सब बूझे बैठ सदा एक रस पीवे, निवेंरी कत झूझे आत्म राम मिछै जब दादू, तब अंग न छ।गै हूजे १०

जबलग यहु मन थिरनहीं, तबलग परस<sup>्</sup>न होय दादू मनवा थिर भया, सहज्ञामिल्लेगा सीय ११ दादू विन अवलंबन क्यूं रहे, मन चंचल चलिजाय अस्थिर मन वातोरहै, स्मरण सेतीछाय १२ मन अस्थिर करि लीजे नाम, दाद् कहै तहांहीराम १३ हरि स्मरण सी हेतकरि, तब मन निहचंछ होय दादू बेध्या प्रेमरस, वीखं न चाळै सोयं १४ जब अंतर उरझ्या एकसों, तब थाके संकल उपाय दाद निहचल थिरभया, तत्र चलि कही न जाय १५ दाद् कऊवा बोहिथ बैसिकरि, मंझि समंदां जाय उड़ि उड़ि थाका देखितन, निहचल बैठा आय १६ यह मन काग्द की गुड़ी; उड़ि चढ़ी आकास वाहू भीगे प्रेमजल, तब आइ रहे हमपास दांदू खीला गारिका, तिहचल थिर न रहाय दादू पग नहीं साचके, भ्रमे दहादेस जाय १७ तब सुख आंनद आत्मां, जे मन थिर मेरा होय दादू निहचल रामसीं, जे करि जांणें कोय १८ -मन निर्मेळ थिर होत है, रामनाम आनंद दादू दर्सन पाइए, पूर्ण परमानंद ११

विष्यावेरक्त ।

दादू यों फूटेयें साराभया, संधे संघि मिछायें बाहुिंड विषे न भूचिये, तो कबहूँ फूटि न जाय २० यहु मन भूछा सो गुड़ी, नरक जांगके घाट अवमन-अविगत नाथसों, गुरु दिखाई बाट २१ दादू मन सुध स्याबति आपणां, निहचल होवै हाथ तो इहांही आनंद है, सदा निरंजन साथ २२ जब मन लागे रामसों, तब अनंत काहे को जाय दादू पाणी लूणज्यूं, अैसें रहै समाय २३

ane l

ती कुछू हमथें नां भया, जापरि राझे राम दादू इस संसारमें, हम आये बेकाम २४ क्या मुहले हिंस बेंलिये, दादू दाँजै रोय जन्म अमोलिक आपणां, चले अक्यार्थ खोय २५ जा कारण जग जीजिये, सो पद हिरदै नांहि दादू हरिकी भक्तिबिन, धृक जीवन कलिमांहि २६ कीया मनका भावता, मटी आग्याकार क्याले मुख दिखलाईये, दादू उस मर्तार २७ इंद्रिय सार्थ सब कीया, मन मांगे सोदीन जा कारण जग सिरजिया, सो दादू कलू न कीन २८ कीयाथा इस कामकूं, सेवा कारण साज दादू भूलां बंदगी, सखा न एको काज २९

#### मनपरमोध ।

बादिहि जनम गवांइया, कीये बहुत विकार यह मन अस्थिर नां भया, जहां दादू निजसार ३०

वाद जिनि चिष पीवे बावर, दिन दिन बाँह रोग देखतही मरिजाइगा, ताजी विषिया रस भोग ३१

### मनहारं भावारि० ।

दादू सब कुछ चिल्लसतां, खातां पीतां होय दादू मनका भावता, किह समझावे काँग ३२ दादू मनका भावता, मेरी कहै बलाग साच रामका भावता, दादू कहै सुणि आग ३३ ए तब मनका भावता, जे कुछ कीजे आन मनगहि राखे एकतों, दादू ताथ सुजाण ३४ जे कुछ भावे रामकूं, से तत्व किह समझाय दादू मनका भावता, सबको कहै बणाय ३५

चानक उपरेषः । पैडें पग चाँछे नहीं, होइरह्या गिल्यार रामरय निबहै नहीं, खँबेकूं हुसियार ३६

परपरमोध० ।

दादू का परमोधे आनकों, आपण बहिया जात ओहं कूँ अमृत कहै, आपणहीं विष खात ३७

बादू पंचीका मुख मूछहै, मुखका मनवां होय यह मन राख जतन करि, ताधु कहावै सोय ३८ दादू जवलग मनके दोइगुण, तवलग निपना नांहि दोइगुण मनके मिटिंगए, तब निपना मिलि मांहि ३९ काचा पाका जवलगे, तवलग अंतर होय काचा पाका दूरि करि, दादू एकै सोय ४०

मधिनिरपंप० ।

सहज रूप मनका भया, जब हैहै मिटी तरंग

ताता सीला सम भया, दादू एकै अंग ४१

मन ।

दादू बहु रूपी मन जवलों, तबलग माया रंग जव मन लागा रामसों, तब दादू एके अंग ४२ हीरा मन पिर राखिये, तब दूजा चढे न रंग दादू यों मन थिरभया, अविनासी के संग ४३ सुख दुख सबझांईपड़े, तबगल काचा मन दादू कुल ब्याये नहीं, तब मन भया रतन ४४ पाका मन-डोले नहीं, निहचल रहे समाय काचा मन दहदिसि फिरे, चंचल चहुदिस जाय ४५

सीप सुधारस छे रहे, पीवें न खारा नीर मांहें मोती नीपजै, दादू बंद सरीर ४६

मन० ।

दादू मन पंगुल भया, सब गुण गये विलाय है काया नव जौबनी, मन बूढा हैजाय ४७ जानकोर ।

मन इंद्रिय आंघा कीया, घटमें छहारे उठाय लाई सतगुरु छाडि करि, देखि दिवानां जाय ४८ दादू कहे गम विना मन रंकहै, जाने तीन्यूं छोक जब मन छागा रामसूं, तब भागे दाछिद्र दोष ४९ इंद्रिय के आधीन मन, जीव जंत सब जाने तिणे तिणे के आंगें दादू, तृहूं छोक फिरि नांने ५० इंद्रिय अपणे बिसकरे, सो काहै जानण जाय दादू अस्थिर आत्मां, आसण बैसे आय ५१ मन मनसा दून्यूंभिले, तब जीवकीया भांड पंचूंका फेखा फिरे, माया नचावै रांड ५२ नकटी आगे नकटा नांबे, नकटी ताल बजावै नकटी आगे नकटा गांबे, नकटी नकटा भावै ५३

आनलगनविभचारः ।

पंचीं इँद्रिय भूतहै, मनवा खेत्र पार्ख मनसा देवी पूजिये, दादू तीन्यूं काल ५४ जीवत लूटै जगत सब, मृतक लूटै देव दाद कहां पुकारिये, करि करि मूएनेव ५५ आग्नि घूम ण्यूं नीकलै, देखत सबै बिलाय त्यूं मन निछडा रामसं, दहदिति नीपरि जाय ५६ घरछाडे जबका गया, मन बहुरि न आया दादू अग्नि के धूम ज्यूं, षुरखोज न पाया ५७ तब काहूंके होतहै, तन मन पसरे जाय अैला कोई एके है, उल्टा मांहि समाय ५८ क्यूं करि इलटा आणिये, पसरि गया मन फेरि दादू डोरी सहजकी, यो आणे घर घेरि ६९ दादू साध सब्दर्सू मिलिरहै, मन राखै बिलमाय साध सब्द भिन क्यूं रहे, तबही बीपर जाय ६० एक निरंजन नामसूं, साधू संगति मांहिं दादू मन बिललाइए, दूजा कोई नांहि ६१. तनमें मन आवे नहीं, निसदिन बाहरि जाय दाद मेरा जीव दुखी, रहै नही ल्योलाय ६२

तनमै मन आवे नहीं, चंचल चहुदिस जाय दादू मेरा जीव दुखी, रहें न राम समाय ६३ कोटि जतन करि करि मूपे, यह मन दहदिति जाय राम नाम रोक्यां रहें, नाही आन उपाय ६४ यह मन बहु वकबाद सूं, बाडभूतहो जाय दादू बहुत न बोल्लिये, सहजैं रहें समाय ६५

स्मरणनाम चिंतामणी ।

भूला भोंदु फोरेमन, मूर्ख मुगव गमार स्मरि सनेहीं आपणां, आत्मका आधार ६६ मन मांणिक मूर्ख राविरे, जण जण हाथ न देहु दादू पारिख जोंहरी, राम साधु दोइ लेहु ६७

मन् ।

मन मृघा मारे सदा, ताका मीठा मांत दादू खोबकूं हिल्या, ताथै आन उदास ६८

कह्या हमारा मानि मन, पापी परहरि काम निषिया का संग छाडिने, दादू कहिरे रांम ७९ केता कहि समझाइया, मानै नही निलंज मूर्ख मन समझै नहीं, कीये काज अक्ज ७०

सांचः ।

मनही मंजन की जिये दादू दर्पण देह माहैं मूर्ति देखिये, इहिं औसर करिलेय ७१ आनल्यानाविश्वारः । तबहि कारा होत है, हिर बिन चितवत आन क्या कहिये समझै नहीं, दादू तिषवत ज्ञान ७२

दादू पाणी घोवै बावरे, सनका मैछ न जाय मन निर्मल तव होइगा, जब हरिके गुणगाय ७३ दादू ध्यान घरें का होत है, जे मन नहीं निर्मेख होय तौ बग सबही ऊबरे, जे इंहिं बिधि सीझै कोय ७४ दाद ध्यान धरें का होत है, जे मनका मैछ न जाय बग मीनी का ध्यान धरि, पसू बिचारे खाय ७५ दादू काले थें घोला भया, दिल दरिया मैं घोय मालिक संती मिलिरह्या, सहजैं निर्मल होय ७६ दादू जिसका दरपण उजला, सो दर्सन देखे मांहि निसकीं मैठी आरती, सो मुख देखै नांहि ७७ दादू निर्मल सुद्ध मन, हिर रंग राता होय दाद कंचन करिलीया, काच कहै नहीं कोय ७८ यह मन अपणां थिर नहीं, किर नहीं जाणें कीय दादू निर्मल देवकी, सेवा क्यूं करि होय ८९ दादू यहु मन तीन्यूं छोक मैं, अरस परस सब होय देही की रक्ष्या करे, हमजिन भीटे कोय ८० दादू देह जतन करि राखिये, मन राख्या नहीं जाइ उतम मध्यंम बासनां, भला बुरा सब खाइ ८१ दादू हाडों मुख भरचा, चामरह्या छपटाय मांहैं जिह्ना मांतकी, ताही सेती खाय ८२ नउं दुवारे नरक के, निसि दिन बहै बळाय सुचि कहांळों कीजिये, राम सम्मरि गुण गाय ८३

प्राणी तन मन मिलिस्ह्या, इंद्रिय सकल विकार दादू ब्रह्मा सुद्रघर, कहा रहे आचार ८४ दादू जीवे पलक में, मरतां कलप विहाय दादू यहु मन मसकरा, जिनि कोई पतीयाय ८५ दादू यूवा मन हम जीवत देल्या, जैसे मड़हट भूत मूवा पीछें उठि उठि लागे, औसा मेरा पूत ८६ निहचल करतां युगगए, चंचल तबही होय दादू पतर पलकमें, यहु मन मारे मोहि ८७ दादू यहु मन शिंदहै, जिनह पती जै कोय ८८ माहें सद्दम होरहै, बाहरि पत्तरै अंग पवन लागि पोढा भया, काला नाम भवंग ९९

थासै विश्रामः

स्तप्ता तन लग देखिये, जन लग चंचल होय जन निहचल लागा नाम सों, तन स्वप्ता नांही कोय ९० जागत जहां जहां मन रहें, सोवत तहां तहां जाय दादू नेजे मन नसे, सोई सोई देखें आप ९१ दादू नेजे चित नमें, सोई सोई आने चीत नाहिर भीतिर देखिये, जाही सेती प्रीति ९२ सावण हिरेया देखिये, मन चित ध्यान लगाय दादृ केते जुग गये, तोभी हस्या न लाय ९३ जीनकी सुनि जहां गहें, तिसका तहां विश्राम भावे माया मोह मैं, भाने आत्मगम ९४ जहां मन राखे जीवतां, मन्तां तिसवर जाय

दादू बाना प्राण का, जहां पहली रह्या समाय ९५ जहां सुर्ति तहां जीव है, जहां नांही तहां नांहि गुण निर्पुण जहां राखिये, दादू घर बन मांहि ९६ जहां सुर्ति तहां जीव है, आदि अत्य अस्थान माया ब्रह्म जहां राखिये, दादू तहां विश्राम ९७ जहां सुर्ति तहां जीव है, जीवण मरण जिस ठोर विख अमृत जहां गिखेय, दादू नांहीं ओर ९८ जहां सुर्ति तहां जीव है, जहां जाणे तहां जाय गम अगम जहाँ राखिये, रादू तहां समाय १९ ्रमन मनता का भाव है, अत्य फलेगा तोय . जब दादू बाणिकवण्यां, तब आसै आसण होय १०० ' जपतव कणीं करिगया, स्वर्ग पहुंते जाय ं दादू मनकी बालनां, नरक पडे फिरि आय १०१ पाका काचा हैगया, जीत्या हारे डाव अत्यकाल गाफिल भया, दादू फिलले पाव १०२ दादू यहु मन पंगुछ पंचदिन, सब काहूका होय दादू उतिर आकास थें, घरती आया सोय १०३ 🗥 असा कोई एकमन, मरेसु जीवे नांहि ं दांदू असे बहुत हैं, फिरिआवै कलिमांहि १०१ देखा देखी सबचले, पार न पहुंच्या जाय दादू आसण पहिलके, फिरि फिरि बैटे आय १०५

बरतिषार्के भांति सब, दादू संत असंत शिल थाद शतर घणां, मनता तहां गर्छत १०६

जगननानेपरीतः ।

आंवा गवन यह दूरकरि, समर्थ सिरजन हार ३
सवगुण सबही जीवके, दादू व्याप आय
घटमाहै जांमे मरे, कोई न जाणे ताहि ४
जीव जन्म जाणे नहीं, पलक पलक में होय
चोरासी लख भोगवे, दादू लखे न कोय ५
अनेक रूप दिनके करे, यह मन आवे जाय
आवागमन जब मिटे, तब दादू रहे समाय ६
निस्तवासुर यह मनचले, सूक्ष्म जीव संघार
दादू मनिषर कीजिय, आत्म लेह उवारि ७
कबहूं पावक कबहूं कीडी, नरपसुवा है जाय ८
बरणी विना कथणी।

सूकर खान सियाल सिंघ, सर्प रहे घटमांहिं कुंजर कीडी जीवसब, पांडे जांणें नांहि ९

इति सुक्ष्मजन्मको अङ्ग संपूर्ण॥ अङ्ग ११॥ सापी १९१३॥

## ॥ त्र्रथ मायाको त्र्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्व साघवा, प्रणामं पारंगतः १ साहिब है पर हम नहीं, सब जग आवे जाय दादू सप्ता देखिये, जागत गया बिलाय २ दादू मायाका सुख पंचादिन, गरब्यो कहा गवार सप्ती पायो राजधन, जात न लोगे वार ३ द द स्त्रें सूता प्राणिया, कीय भीग बिछास जागत झूठा हैगया, ताकी कैसी आंस ४ मायाका सुख मनकरे, सेज्या सुंद्रीर पास अंत्यकालि आया गया, दादू होय उदास ५ जे नांहीं सो देखिये, सूता स्त्रें मांहि दादू झूठा हैगया, जागे तो कुछ नाहि ६ दादू यह सब माया मृगजल, झूठा झिलिमिलि होय दादू चिलका देखिकरि, सत्यकरि जानां सीय ७ झूठा झिलिमिलि मृगजल, पाणीं करिलीया दादू जग प्यासा मरे, पसु प्राणी पीया ६

छलावा छाळि जाडगा, खन्नां बानी सोय इादू देखि न भूलिये, यह निज रूप न होय ९

स्ति सबकुछ देखिये, जागे तो कुछ नांहि भैता यह संतार है, समझि देखि मनमांहि १० दादू जे कुछ स्त्रे देखिये, तैता यह संसार भैना आपा जाणिये, फूट्यो कहा गवार ११ दादू जतन जतन कार राखिये, दिढगृह आत्म मूछ दूजा दृष्टि न देखिये, सबहीं से बछ फूछ १२ दादू नैनहुं भारे नहीं देखिय, सब माया का रूप तहां है नेनां राखिये, जहां है तत्व अनूप १३ दादू हस्ती ह वरधन देखिकार, फूट्यो अंग न माय भिर दमामां एकदिन, सबही छाड जाय १४

#### ः आविहंडकं । l

बादू माया बिहडे देखतां, काया संगान जाय कृतम बिहडे बावरें, अजरा वर ख्योछाय १५

#### माया ।

दादू मायाका बल देखिकरि, आया अति अहंकार अंव भया सुझै नहीं, का करिहै सिरजनहार १६

बिरक्तता०।

मन मनता माया रति, पंचतत्व प्रकास चवरह तीन्यूंळोक सब, दादू होहु-उदास १७

माया देखे मन पुती, हिरदे हाइ विगास दादू यहु गती जीवकी, औतन पूरे आस १८

मनकी मूठि न मांडिये, मायाके नीतांण पीछिहीं पछिताहुमे, दादू खूटेबाण १९

सिसनस्वाद ा

कुछ खातां कुछ खिलता, कुछ सोवत दिनजाय कुछ विखया रस विलसतां, दादू गए बिलाय २० संगति कुषंगति ।

मांखण मन पांहण भया, माया रस पीया पांहण मन मांखण भया, रामरस खीया २१ दादू मायासं मन बीगड्या, ज्यंकांजी करि दुध है वोई संसार में, मनकरि देवे सुध २२ गंदीसं गंदा भया, यों गंदा सब कोय दादू लागे खूर्वतीं, तो खूब सरीषा होय २३ दादू मायामीं मने रतभया, विषेरत माता दादू माचा लाडिकार, झूठै रंग राता २४ मायाके संग जे गए, त बहुरि न आए द दू माया डाकणीं, इनकेत खाए २५

।।या ।

दादू माया मोट विकारकी, कोई न सकई डारि बहि बहि मूए बापुर, गये बहुत पाचि हारि २६ दादू रूप राग गुण अणमरे, जहा माया तहां जाय विद्या अक्षर पंडिता, तहां रहे घरछाय २७ साधन कोई प्राभरे, कबहूं राजदुवार दादू उछटा आपमें, बठा बहा विचार २८ आमेविशांगः।

दादू अपणे अपणे घरगर्ये, आपा अंग विचार सहकामी माया मिले, निहकामी ब्रह्म संभार २९

माया ।

दादू माया मगनजु है। है, हमसे जीव अपार माया माहै छे रही, बूड काछीवार ३०

सिसनस्वाद् ।

दादू विषेके कारण रूप रातरहैं, नैन नां पाकयों कीह्रमाई बदीकी बात सुणत सारादिन, श्रवण नां पाकयों कीह्रजाई ३१ स्वादके कारणे लुवधि लागीरहै, जिह्वा नां पाकयों कीह्वलाई भोगके कारण भूख लागीरहै, अंग नां पाकयों कीह्वलाई ३२

दादू नगरी चैन तर्व, जब इकराजी होय

दोय राजी दुख दुंदमैं, मुखी न बेते कीय ३३ इकराजी आनंद है, नगरी निहचल वास राजा परजा मुखबते, दादू जोति प्रकास ३४ मिमनखाद० ।

जैन कुंजर कामरस, आप बंघाणा आय अते दादू हमभये, क्यूंकरि निकस्या जाय ३५ जैसे मकट जीमरस, आप बंधाणां अंच अते दादू हमभये, क्यूंकरि छूटै फंघ ३६ ज्यूंन्या सुख कारणें, बंध्या मूर्ख मांहि अने दादू हमभये, क्यूंहीं निकसे नांहि ३७ जैसे अंच अज्ञान गृह, बंध्या मूर्ख स्वादि अते दादू हमभ्ये, जनम गंमाया बादि ३८ गाया गोहर्शि ।

दादू बूडिग्ह्या रे वापुरे, माया ग्रिडके कूप मोह्या कनकरु कामणी, नाना विश्वके रूप ३९

ित्तनसाद । दादू स्वाद छागि संसार सब, देखत पर्छ जाय इँद्रिय स्वार्थ साचताजि, सबै बघांणे आय ४० बिखसुख माहै रमिरहै, माया हित चितछाय सोई संतजन ऊबरे, स्वाद छाहि गुणगाय ४१

विरक्ततार ।

दादू जनम गया सब देखतां, झूठीके संगलागि साचे प्रीत्मकें। मिलै, भागि सकेतो भागि ४९

आसक्ततामोह् ।

दादू झूठी-काया झूठघर, झूठा यहु परिवार

झूठी माया दिखकरि, फूल्यों कहा गवार ४३

द दू झूठा लेसार, झूठा पिनार, झूठा घरबार झूठा नर नारि, तहां मन माने, झूठा कुछ जाति झूठा पित मात, झूठा बंध भ्रात, झूठा तनगात सत्य करि जाने, झूठा सब घंध, झूठा सब फंध झूठा सब अंध, झूठा जाचंध, कहां मधु छानें दादू भागि झूठ नव त्यागि, जागिरे जागि देखि दिवाने ४४

आगक्तता० ।

दादू झूठे तनके कारणें, कीये बहुत विकार ग्रिहदारा धन नंपदा, पूत कुटंब परिवार ४५ ताकारण हति आत्मा, झूठ कपट अहंकार सा माटी मिछि जाइगा, विसस्त्रा सिरजनहार ४६

विस्ताता अङ्गर्गा

दादू गर्त गृहं गत धर्न, गतं दारासुत जीवर्न गतं माता गतं पिता, गतं वंघू सज्जनं गतं आपा गतं पग्ह, गतं संसार कृत रंजनं भजित भजित रेजनं १७

आमक्तता मोह॰।

जीवो माहें जीव रहे, असा माया मोह साई सुवा सवग्या, दादू नहीं अंदोह ४८

विरक्तना अंग० ।

दादू माया मगहर खत खर, नदगति कदे न होय जेवचैत देवता, राम सागिप सोय ४९ कालर खत न नीपजै, जे बाहै सोवार दादू हानां वीजका, क्या पचिमरे गवांर ५० दादू इस संसारमों, निमेख न कीजेनेंह जांमण मरण आवठणां, छिन छिन दाझै देह ५१

दादू मोह संसारकूं, विहर तनमन प्राण -दादू छूटै ज्ञान करि, को साधू संत सुजाण ५२ मामा।

मन हस्ती माया हस्तनी, सघन बन नंसार ताम निभै हैरह्या, दादू मुगध गवार ५३

दादू काम कठिन घट चोग्है, घग्फोडै दिनराति तोवत साह न जागई, तत बस्त छे जात ५४ दादू काम कठिन घट चोग्है, मूनै भरे भंडार तोवतही छे जाडगा, चेतन पहरे चारि ५४ ज्यूं घुण छामै काठकों, छोहा छामै काट कामकीया घट जाजरा, दादू वारह बाट ५५

कात्ति कर्षः ।
राह गिले ज्यूं चंदकों, गहण गिले जब सूर
कर्म गिले यों जीवकों, नख्निष लागे पूर ५६
दादू चंद गिले जब राहकों, गहण गिले जब सूर
जीव गिले जब कर्मकों, राम रह्या भरपूर ५७
कर्म कुहाडा अंग वन, काटन बार्ग्बार
अपने हाथू आपकों, काटन है मैसार ५८
स्वतीपित्रमञ्जाः ।

आप मारे आपकों, यह जीव विचारा

साहित गावण हारहै, सो हेतु हमाग आप मारे आपकों, आप आपकों खाइ आप अपणां कालहै, बादू कहि समझाय ५९ करताते कर्ष ।

दादू मरिवेकी तब ऊप नै, जीवेकी कुछ नांहि जीवेकी जांणें नहीं, मरिवेकी मन मांहि ६० बध्या बहुत विकारसं, सरब पापका मूछ ढाहै सब आकारकों, दादू यह अस्थूछ ६१

काम अंग ।

दाव यह तो दोजग देखिये, काम कोघ अहंकार राति दिवस जबीं करें, आपा अग्री बिकार ६२ विषे हलाहल खाइकरि, सब जग मिर मिर जाय दाव मुहरा नाम लें, रिदे राखी ल्यालाय ६३ जैती विषिया बिलिसेये, तेती हत्या होय प्रत्यक्ष माणन मारिये, सकल सिरोमाण सोय ६४ बिषिया का रस मदभया, नरनारी का मास माया माते मदपीया, कीया जन्मका नास दावू भावे साकत भगत है, बिषे हलाहल खाय तहां जन तेग रामजी, खप्तैं कदे न जाय ६५ दावू खाडा बूजी भक्तिहै, लोह खाडामांहि परगट पडा इतकी, तहां संत कोहकीं जांहि ६६

माया ।

सांपण एक संब जीवकों, आगे पीछै खाय दाद कहि उपकार कि, कोई जन अबरि जाय ६७ दादू खाए सांपणी, क्यूंकिर जीवे लोग राममंत्र जन गारही, जीवे हंहि नंजोग ६८ दादू माया कारण जारे, पीवके कारण कीय देखा ज्यूं जग प्रकलें, निमख न न्यारा हाय ६९

कार्ख कनक अरु कामनी, परहरि इनका लंगः

दाद मन नम जलिमूना, ज्यूं दीपक नोति पतंग ७० दादू मन नम जलिमूना, ज्यूं दीपक नोति पतंग ७० दादू जहां कनक अरु कामनी, तहां जीव पतंगे नाहि आगि अनंत सुझै नहीं; जरि जरि मूए मांहि ७१

चितकपटाकौ ।

घट माहै माया घणी, बाहरि त्यामी होय फाटी कंथा पहरिकरी, चिहन करे मबकीय ७२ काया राखे बंदरे, मन दहदिगि खेळे बादू कनक अरु कामनी, माया नहीं मेहैं ७२ दादू मनसों मीठी मुख सौंखानी, माया त्यामी कहें बाजारी ७

, माया

दादू माया मंदर मीचका, ताम पैठा धाय अंघ भया सूझै नहीं, तांधु कहें समझाय ७५

विरक्तता ।

दादू केते जल्लि मूपे, इस जागीकी आणि दादू दूरै बंचिये, जोगीके संग लागि ७६

माया० ।

ज्यूं जलमेणी मलली, तैना यह नेनार माया माते जीव सब, दादू मगत न वार ७७. दादू माया फोडे नैन दोय, राम न सुझै काछ साधु पुकारे मेरचढि, देखि अग्निकी झाछ ७८ जावाणया मोहनीं १।

विनां भवंगम हम डसे, विन जल डुवेजाय विनहीं पावक ज्यूं जले, दादू कुछ न बसाय ७९ ° विषिणाशनुपाति ।

दादू अमृत रूपी आपहै, और सबै बिपझाछ राखण हारा रामहै, दादू दूजा काछ ८० जगमुखादिन अग०।

बाजी चिहर रचाइ किर, रह्या अपरछन होय
माया पटपड दादीया, ताथें छखैन कीय द१
दादू बाहे देखतां, हिगही होरी छाय
पीव पीव करते सबगए, आपा देन दिखाय द२
में चाहूं तो न मिळे, नाहिबका दीदार
दादू बाजी बहुत है, नाना रंग अपार द३
हमचांहै सो ना मिळे, और बहुतेरा आहि
दादू मन माने नहीं, केता आवे जाइ ८४
बाजी मोहे जीव सब, हमकों भुरकी बाहि
दादू कैसी करिगया, आपण रह्या छिपाय द५
दादू सांई सत्यहें, दूजा भ्रम बिकार
नाम निरंजन निर्मछा, दूजा घोरअंघार द६
दादू सो घन छीजिये, जे तुम्हसेती होय
मायाके बांचे केईमुए, पूरापड्या न कोय ८७
दादू कहें जे हम छाडे हाथ थें, सो तुम्ह छीया पसारि

दादू माया रामकी, सब जगत विगोपा १०९

मोरा मोरी देखीकरि, नाचै पक्ष पतार यों दाद घर आंगणें, हम नाचे कैवार ११०

मापा० ।

दादू जिह घट बहा न प्रगटै, तहां माया मंगल गाय दादू जागे जोतिजब, तब माया श्रम बिलाय ११९ दादू दीपक देहका, माया प्रगट होय चौराती लख पक्षिया, तहां परै सब कोय ११२

पुरुष मकांसीक०।

यह घट दीपक साधुका, ब्रह्म जीति प्रकास दादू पक्षी संतजन, तहां परें निजदास १९३ प्रतिपहिचानन ।

दादू जोति चमकै तिरवरे, दीपक देखै छोय चंद सूरका चांदणां, पगार छछांवा होय ११४

जायामाया मोहनी०।

दादू मन मृतक भया, इंद्रिय अपर्णे हाथ तोभी कदेन कीजिये, कनक कामणी साथ ११५

विषिया विरक्तताः ।

जाणे बूझे जीव सब, तृया पुरुष का अंग आया पर भूळा नहीं, दादू कैसा संग ११६ मायाक घट साजिद्दे, तृया पुरुष घरि नाम दून्यूं सुदिर खेळे दादू, राखिळेहु बळि जाम ११७ बहुण बीर करि देखिये, नारी अरु भर्तार प्रमेसुर के पटके, दादू सब परवार ११८ परघर परहरि आपणी, सब एके उनहार पसु प्राणी समझे नहीं, दादू मुगध गंवार ११९ पुरुष पछटि बेटा भया, नारी माता होय दादू को समझे नहीं, बडा अवंभा मोहि १२० माता नारी पुरुषकी, पुरुष नारिका यूत दादू ज्ञान विचारि करि, छाडि गये आधूर १२१

दादू मायाका जल पीवतां, ब्याघी होइ विकार लेझ का जल पीवतां, प्राण सुषी सुधलार १२२ विषयाश्रृपति ।

जीव गहिला जीव बावला, जीव दिवानां होयं दादू अमृत छाडिकार, बिष पीवै सब कोय १५३

मात्राव रे 🐪

माया मैली गुणमई, घरि घरि उज्जल नाम दादू मोहै सर्वनिकी, सुरनर सबही ठाम १२४

ं विश्वयाअनुपाति ।

विषका अमृत नाम धारे, सब कोई खावै दादू खारा नां कहै, यह अचिरज आवे १२५ दादू जो विषजारे खा कार, जिन मुखमें मेलै आदि अत्य प्रलय गये, जे विषितों खेलै १२६ जिनबिष खाया ते मुए, क्या मेरा तेरा आगि पराई आंपणी, सब करे निवेरा १२७ दादू कहै जिन बिपपीवैं बावर, दिन दिन बाढे रोग देखतही मरिजाइगा, ताजि विभिया रस भाग १२८ अपणां पराया खाड विष, देखतहीं मरिजाय दादू को जीवे नहीं, इहिं भारें जिनि खाय १२९

ब्रह्म सरीपा होडकरि, मायासं खेले दादू दिन दिन देखतां, अपणे गुण मेले १३०

दादू ब्रह्मा विष्णु महेसलों, सुरतर उम्झाया विषका अमृत नाम धारे, सब किनहीं खाया १३१

मामाशी ...

माया मारे लातस्ं, हरिकूं घालै हाथ संग तजै सब झूठका, गहै साचका साथ १३२ दादू घरके मारे बनके मारे, मारे स्वर्ग पयाल सूक्ष्म मोटा गूथिकरि, मांस्वा मायाजाल १३३

मूये सरीषे हैरहे, जीवणकी क्या आस बादू राम विसारि करि, बांछै भोग बिलास १३४ बादू जभासारंगबैठा विचारं, संभारं जामत सुता तीनिभव तत जाल बिलारण, तहां जाइगा पूता १३५

कलकरता । माया रूपी रामकूं, नवकोई धावें अलख आदि अनादि हैं, सोन्दादू गांवे १३६ ब्रह्मका वेंद्र विष्णुकी मूर्तिं, पूजे सब संसारा महादेवकी सेवा लोगे, कहां है सिरजन हारा १३७ माया का ठाकुरी कीया, माया की महि माय अैने देव अनंत करि, सब जग पूजण जाय १३,5 माया बैठी रामहै, कहै भैही मोहन राय ब्रह्मा विष्णु महेसलूं, जानी आवै जाय १३९ माया बैठी रामहै, ताकूं छपै न कीय सबजग माने सत्यकरि, बडा अर्चभा मोहि १४० अंजन कीया निगंजनां, गुण निर्मुण जानैं घस्वा दिखात्रे अवर करि, कैते मन मंति १४१: निंगजन की बात कहै, आवै अंजन् मांहि दादू मन माने नहीं, सर्ग रतातळ जांहि १४२ कामबेनु के पटंतरे, करे काठकी गाइ दादू दूव दूज्ञै नहीं, मूर्ख देड बहाय (१४३ 🔻 चितामणि कंकर कीया, मांगे कछून देय. 🚉 द दू कंकर डारिदे, चिंतामणि करलेय १४४ पारत कीया पर्याण का, कैचन केंद्रेन होय दादू आतम् राम विन, भूछिपड्या संब कोयं १४५ सूर्न फडक प्रयाण का, तास् तिभिर न जाय साना सूरज प्रगटै; दांदू तिमर, नसाय १४६-मूर्ति घडी पर्याणकी, कीया सिरजनहार दादू ताच सूत्रै नहीं, यो हुवा समार १४७ पुरुष बदेस कामनि कीया, उसही के उनहार कारजको सीझै नहीं, दादू मायै मार १४८ कागद का माणंत कीया, छत्रपंती सिरमोर राजपाट साथै नहीं, दादू परहरि और १४९

सकल भवन माने घडे, चतुर चलावण हार दादू सो सुझै नहीं, जिसका चार न पार १५०

दादू पहली आप उपाइकरि, न्यारा पद निर्माण ब्रह्मा विष्णु महेत मिलि, बांध्या तकल वैनाण १५१

नाम नीति अनेति सन, पहली बांव बंध पस् न जाणे पारधी, दादू रोपे फंध १५२ द दू बांधे बेद विधि, भ्रम कर्म उरझाय मरजादा मांहैं रहे, स्ममस्ण कीया न जाय १५३

, भाया ० ।

दादू माया मीठा नोलर्णी, नइ नइ लागे पाय दादू पैते पैटमें, काटि कलेजा खाय १५४

नारी नागणि जे डते, ते नर मुये निदान दादू को जीवे नहीं, पूछी सबै तयान १५५ नारी नागणि एकसी, बाघणि वडी बलाय दादू जे नर रतभये, तिनका सर्वस खाय १५६

विश्या विकता । विश्व कि कता है। दादू नारी नैन व देखिये, मुखनी नाम न छेया कानी कामणि जिनि सुणै, यहु मन जाण न देय १५७,

कामी० 🗓 🦟

सुंदर खाये सांपणी, केते इहि कॅछिमाहि आदि अत्य**ेइन** सब डमें, हाडू चेते नाहि १५८: \*\*\* दादू पैते पटमें, नारी नागणि होय दादू प्राणी सब डले, काढि न सके कीय १५९ नायामय माइनीय ।

माया सांपणि सब डते, कनक कामनी होय ब्रह्मा विष्णु महेसलों, दादू वंचै न कोय १६०

माया मारे जीव सब, खंड खंड करि खाय दादू घटका नास करि, रोवे जग पतियाय १६१ बाबा बाबा कहि गिळे, भाई किह किह पाय पूत पूत किह पीगई, पुरुषा जिनि पतियाय १६२ ब्रह्मा विष्णु महेस की, नारी माता हीय दादू खाये जीव सब, जिनरु पतीजे कीय १६३ माया बहुरूपी नटणीं नाचे, सुरनर मुनिकों मोहे ब्रह्मा विष्णु महादेव बाहे, दादू बपुराकोहे १६४ माया पाती हाथळे, बैठी गोपि छिपाय जको धीजे प्राणियां, ताहीं के गळवाहि १६५

पुरुषा पाली हाथकरि, कामणिके गलवाहि कामणि कटारी करगहै, मारि पुरुषकों खाय १६६ नारी बैरणि पुरुष की, पुरुषा बैरी नारि अतिकाल दून्यूं भुषे, दादू दैखि बिचारि १६७ दादू नारि पुरुषकों लेभुई, पुरुषा नारी साथ दादू दून्यूं पचिषण, कलु न आसी हाथ १६८ दादू गुरुक ज्ञांन विन, दून्यूं गए बिलाय १६९ भवरा लुबंधी बासका, कमल बंधानां आड़ दिन दस माहे देखतां, दून्यूं गए बिलाय १७०

38,10130

## ॥ त्र्रथ साचका ग्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगतः १

बदगाहिमाः। दादू दया जीहों के दिल नहीं, बहुरि कहावे साधुः जे मुख उनका देखिये, तो लागे बहु अपराघ २

दादू मिहर महबती मन नहीं, दिलके बज कठौर काले काफरते कहिये, मोमिन मालिक और ३ कोई काहू जीव की, करे आदमां घात साच कहूं संसा नहीं, सो प्रांगी दोजग जात ४ दादू नाहर सिंघ सियाल सब, केते मूसलमान मास खाइ मोमिन नये, बढे मीयेका ज्ञान ५ दादू मांस अहारी के नरा, ते नर सिंघ सियाल बग मंजार सुनहा सही, एता प्रत्यक्ष काम काल पिहर दया नहीं सिंघ दिल, कूकर काम सियाल ७ मांस अहारी मद पींचे, विषे विकारी सोय दादू आत्म राम विन, देशा कहां थीं होय द

दाद लंगर लोग लोमसी लोगे, बोलै सदा उनहुंकी भीर जीर जुलम बीचि बट पारै, आदि अंत्य उनहीं सी सीर १ तनमन मारी रहे सांई सों, तिनकूं देखि करै ताजीर ए बडी बूझि हांथै पाई, झैली कज़ा अवेळीया पीर १० बेमिहर गुमराह गाफिल, गोस्त बुखर्नी वेदिल बद कार आलमः, हवात मुखनी ११ ः, साचा ुः ः वर्ताः छली केंगे वाले कारे धाइ करी, मारे जिंहि तिहिं फेरी दादू ताहि न भीजिये, परणें संगी पतेरी १२ · अद्याहिसा**ः**। दाङ् दुनिगांस् दिछ वंशिकारे, बैठे दीन गमाय नेकी नाम विलारि करि, करद कमाया खाय १३ 👙 <sup>2'</sup> दादू गंछ काँटै कंछमां भरे, अया विचारा दीन ू पंचूं बखत निवाल गुनारे, स्यावति नहीं अकीन १४ दुनियांके पीछें पड्या, दौड्या देखा जाय 🕡 बाद जिन पैदा कीया, ता साहिबकूं छिटकाय १५ कुफर जर्के मन मैं, मीया मुसलमान दादू प्रयाझगर्में, विसारे रहिमान १६ आपसकों मारे नहीं, परकूं मारण जाय दादू ऑपो मारे विनां, कैसे मिले खुदाप १७ भीतिर दूंदर मरि रहे, तिनकों मारे नाहि साहिन की अरवाह कीं, तांकूं मारण जाहि १८ ंदांदू मूर्वेकी क्या मारिये, मीया मुई भार आपसकूं मारे नही, औरौंकों हुसियार १९

#### साच ।

जिसका था तिसका हूवा, तो काहे का दोस बादू बंदा बंदगी, मीया ना किर रात २० सेवक सिरजन हारका, साहिब का बंदा दादू तेवा बंदगी, दूजा क्या घंधा २१ सो काफर जो बोळे काफ, दिल अपणा नही राखे साफ साईकूं पहिचान नांही, कुड़ कपट सब उनहीं मांही २२ सांइंका फुर मांन न मानें, कहां पीव औतें किर जाने मन अपने में समझत नांहीं, निरखत चले आपणीं छांहीं २३ जोरकरें मसकीन संतावे, दिल उनकी में दरद न आवे सांई सेती नांही नेहे, गर्व करे अति अपनी देह २१ इन बातन क्यू पाइए पीव, परधतंत परिराख जीव जोरजुलमकरि कुटंबरों खाय, सो काफर दो जगमें जाय २५

दाबू जाकों मारण जाइए, तोई फ़िरि मारे जाकों तारण जाइए, तोई फिरि तारे २६ जाकों तारण जाइए, तोई फिरि तारे २६ दाबू न फल नामसों मारिए, गोल मालदे पंद दुई है लो दूरकरि, तब घटमें आनुंद ३७

भुसलमानजु राखे मान, साईका माने फुरमान सारों कूं सुखदाई होय, मुसलमान करि जानों सोय १८ दादू मुसलमान मिहरगहिरहै, सबकूं सुख किन्ही नहीं दहें मूंवा न खाइ जीवत नहीं मारे, करे बंदगी राह संवार १९ सो मोमिन मनमें करि जाणि, सत्य सबूरी बैसे आणि चलै साच संवारे बाट, तिन कूं खुले भिस्त के पाट ३० सो मोमिन मोम दिल होड़, सांई कों पहिचानें सोय जो रन करे हराम न खाइ, सो मोमिन भिस्तमें जाय ३१ जो हम नहीं गुजारते, तुम्हकों क्या भाई सीर नहीं कुछ बंदगी, कहु क्यूं फुरमाई ३२ अपणे अमलों लूटिये, काहू के नाही सोई पीड़ पुकारसी, जा दुले मांही ३३ कोई खाड अघाड़ करि, भूखे क्यूं भारिये खूटी पूंगी आनकी, आपण क्यूं मारिये ३८ फूटी नाव समंदमें, सब बूडण लागे अपणां अपणां जीव ले, सब कोई भागे ६५ दादू सिर सिर लागी आपणे, कहु कींण बुझावें अपणां अपणां साचदे, सांई कों मावे ३६

स्म ॰ नाम चिनानी ।

साचा नाम अलाहका, सोई सत्य करि जाणि निहचल करिले बंदगी, दादू सो परवाणि ३७ आवट कूटा होतहै, औसर बीता जाय दादू करिले बंदगी, राखण हार खुदाय ३८ इस कलिकेते हैगये, हिंदू मुसलमान दादू साची बंदगी, झूठा सब अभिमान ३९ कथणी विनंकरणी। पेथि अपणां पिंडकरि, हरिजस मांहै लेख पंदित अपणां प्राणकरि, दादू कथहु अलेख ४० दाद काया हमारी कतेव बालिये, लिखि राखूं रहिमान मन हमारा मुखां बोखिये, सुरता है सु बिहांन ४१ दादू काया महलमें निमाज गुजारू, तहां और न आवणपाने मन मणके करि तत्तवी फेरौं, तत्र साहिव के मनभावै ४२ दादू दिख दरियामै गुनल हमारा, ऊजुकरि चितलांऊं साहिब आगें करों बंदमी, बर बेर बाले नांऊं ४३ दादू पंचों संग संभाखों सांई, तन मन तो सुखपांज प्रेम पियाला पीवजी देवै, कलमां एलै लांऊं ४४ सोभा कारण सब करे, रोजा बंगनियाज मूंवान एके आहिसूं, जे तुझ साहिव सेती काज ४५ दादू हरोज हजूरी होइ रह, काहे करै कलाप मुलां तहां पुकारिये, जहां अरस इलाहि आप ४६ हरदम हाजिर होणां बाबा, जब छम जीवे बंदा दादू दिल साईसुस्पानति, पंच बखत क्या धंघा ४७ वादू हिंदू मार्ग कहै हमारा, तुरक कहै रह मेरी कहों पंथहै कही अलखका, तुम्ह तौ असी हेरी ४८ बादू दुई बरोग लोग कूं भावे, साई साच वियारा कोंण पंथ हम चले कहीचू, सावी करी विचारा ४९ खंड खंड करि ब्रह्मकूं, पाखे पखि छीया बांटि दादू पूर्णबहा ताजि, वंधे श्रमकी गांठि ५० जीवत दीने रोगिया, कहै मूंवां वीछैं जाय दादू दुइके पाठमें, असी दारू छाय ५१ सो दारू किस कामकी, जायें दरद न जाय दादू काटै रोगकूं, सो दारू छै लाय ५२

#### चानक उपदेम ।

एक तेरका ठामडा, क्यूंही भस्वा न जाय भूख न भागी जीवकी, दादू केता खाय ५३ पसु वाकी नांई भारे भरि खाइ, ब्याधि घणेरी बधती जाय पश्चवाकी नांई करे अहार, दादू बाहै रोग अपार ५४ राम रसांयन भरि भरि पीने, दादू जोगी जुग जुग जीवे ५५ दादू चारै चितदीया, चिंतामणी को भूछि जन्म अमोलिक जातहै, बैठे मांझी फूलि ५६ भरी अधौडी भावठी, बैठा पेठ फुछाय दादू सुकर स्वान च्यूं, ज्यूं आवै त्यूं खाय ५७ सिसन खाद० !

दादू खाँटा मीठा खाइकरि, खाद चित दीया इनमें जीव बिलंबिया, हरिनाम न लीया ५८ . भक्ति न जांणै रामकी, इंद्रियका आधीन दादू बंध्या स्वादसों, ताथें नाम न छीह ५९

दांदू अपना नीका राखीये, मै मेरा दीया बहाय तुझ अपींग सेती काजहै, मै मेरा भावैती धरिजाय ६० दादू जे हम जाएपां एककरि, तौं काहे छोक रिसाय मेरा था तो मैं छीया, छोगूका क्या जाय ६१

कारणीविनां कथणी ।

दादू है है पदकीये, साखी भी है ज्यार हमकूं अनुभव उपजी, हम ज्ञानी संसार ६२ दाद सुणि सुणि प्रचे ज्ञानके, खाखी सब्दी होय तबही आपा ऊपजे, हमसा और न कीय ६३
दादू सें उपजी किस कामकी, जे जण जण कर कलेस
साखी सुणि समझै साधुकी, ज्यूं रसना रम सेथ ६४
दादू पद जोडे साखी कहै, बिषे न छाडे जीव
पाणी घालि बिलोइये, तो क्यूं किर निकन घीत ६५
दादू पद जोडे का पाइये, साखी कहें का होय
रात्य सिरोमणि सांइया, तत्व न चीहां सोय ६६
किहिबे सुणिबे मनषुसी, किरवा और खेल
बातों तिमिर न भाजई, दीवा वाती तेल ६७
दादू किरवे वाले हम नहीं, कहिबेकूं हम सुर
किहिबा हमथे निकट है, किरबा हमथें दूर ६८
दादू किर्वे को पाइए, जबलग हदै न आवे राम ६९

चौंपादेन चौंपय चरचान। दादू सुरता घर नहीं, बक्ता बकैसुत्रादि बक्ता सुरता एकरस, कथा कहावे आदि ७० बक्ता सुरता घर नहीं, कहें सुणैको राम दादू यहु मन थिर नहीं, बादि बकै वे काम ७१

विचार है।

अंतर सुरझे समझि करि, फिरि न अरूझे जाप बाहरि सुरझे देखतां, बहुरि अरूझे आग ७२

स्रोतअसाति गुरुपाखिळचन ।

आत्म छावै आपसं, साहिब सेति नांहि दादू को निपनै नहीं, दून्यूं निरफ्छ नाहि ७३ तूं मुझको मेंग्टाकह, हैं। तुझै बढाई मान साईकूं समझै नहीं, दादू झूठा ज्ञान ७२

कस्तुरियामृगः ।

सदा ममीपरहै संग सनमुख, दादू छखैन गुझ स्वेप्नेहीं समझै नहीं, क्यूं कारे छहै अबूझ ७३

दादू सेवक नाम बुळाइये, सेवा खप्तें नाहीं
नाम घरायें का भया, जे एक नहीं मनमाहि ७१
नाम घरावे दासका, दाना तनये दूर
दादू कारिज क्यूं सरे, हरिस्ं नहीं हजूर ७५
भक्ति न होते भक्तित्वन, दासातण विनदास
बिन सेवा सेवक नहीं, दादू झूठी आस ७६
दादू राम भक्ति भाव नहीं, अपणी भक्तिका भाव
राम भक्ति सुवतों कहै, खेळे आणां डाव ७७
भक्ति निराळी रहिगई, हम भूळिपडे बनमांहि
भक्ति निरंजन रामकी, दादू पावें नांहि ७८
सो दिना कत हूं रही, जिहिं दिस पहुचे साधु
में तें मूर्ख गहि रहे, छोम बहाई बाद ७९
दादू राम विनारि करि, कीये बहु अपराध
, छाजों मोर संत सब, नाम हमारा साधु ८०
करणीवनां कथणी।

मनताके पकवान सं, क्यूं पेट भरावे ज्यूं कहिये त्यूं कीजिये, तबही बनिआवे ८१ दादू मिश्री मिश्री कीजिये, मुख मीठा नांही मीठा तबहीं होइगा, छिटकावै मांही ८२ दादू बातूंही पहुचै नहीं, घर दूर पयानां मार्ग पंथी उठिचलै, दादू सोई सयानां ८३ दादू वातों सब कुछ कीजिये, अंति कछू नहीं देखैं मनसा बाचा कर्मनां, तब लगे लेखे ८४

संगंबियुजानना ० ।

दादू कालों किह समझाडये, सबको चतुर सुजांन कीडी कुंजर आदिदे, नांहि न कोई अजान ८५

दादू स्कर सान सियाल सिंघ, सर्प रह घटमांहि कुं जर कीढी जीव सब, पांडे जाणें नांहि ८६ दादू सुनां घट सोधी नहीं, पंडित ब्रह्मा पून आगम निगम सब केंग्रे, घरमें नाचे भूत ८७ पढे त पांवे परमगति, पढे न लंघे पार पढे न पहुंचे प्राणियां, दादू पीड़ पुकार ८८ दादू काजी कर्जा न जाणहें, कागद हाथ कतेब पढतां पढ्तां दिनगये, भीतर नहीं भेद ८९ मित कागदके आसिरे, क्यूं छूट संसार राम विनां छूटे नहीं, दादू श्रम बिकार ९० दादू निबरे नामविन, झूठा क्रयें गियान वैठे सिरषाली करें, पंडित बेद पुराण ९१ दादू केते पुस्तक पढि सुए, पंडित बेद पुराण केते बह्मा कथिंगए, नांहि न राम समान ९२ दादू सन हम देख्या सोधिकरि, बेद कुरानो मांहि जहां निरंजन पाइए, सो देस दूर इत नांहि १३ कागद काले करि मुप, केते बेद पुराण एके अक्षर पीवका, दादू पढे सुजान १४ दादू कहतां कहतां दिनगए, सुणतां सुणतां जाय दादू असा को नहीं, कहिसुणि राम समाय ९५

्रमध्यानिग्यस्य । मोनि गुँइते वावरे, बोर्छे खरे अयांन

सहजें राते राममूं, दादू लोई संयान ९६

`करुणां **।** 

कहतां नुणतां दिनगए, है कछू न आवा दादू हरिकी भीकि विन, प्राणी पछितावा ९७

दादू कथणी और कुछ, करणी करें कुछ भार तिनथें मेरा जीव दरें, जिनकें ठिक न ठौर ९० अंतर गति और कुछ, मुखरतनां कुछ ओर दादू करणी और कुछ, तिनकूं नांही ठोर ९९

भनपरमोघ् ।

दादू राम मिलनकी कहतहै, करत कुछ ओर कैतें पीव क्यूं पाइये, समझिं मन्बोर १००

दादू बगनी भंगा खाइकरि, मतिवाछे मांझी पैका नांही गाँउडी, पातिसांही खांजी १०१ दादू टोटा दालदी, लाखोका व्यापार पैका नांही गांठडी, तिरे साहूकार १०२

मध्यानिपत्न ।

दादू ए सब किसके पंथमें, धरित अह असमान पाणी पवन दिन रातिका, चंद सूर रहिमान १०३ दादू ब्रह्मा विष्णु महेसका, कींण पंथ गुरुदेव साई तिरजन हारतूं, कहिये अलख अभेव १०४ दादू महमद किसके दोनमें, जवगइल किसगह इनके मुस्सद पीरकी, कहिये एक अलाह १०५ दादू ए सब किसके हैरहे, यह मेर मन मांहि अलख इलाई। जगत गुरु, दूजा काई नांहि १०६

पतिव्रतिवस्यारः । दादू औरहीं औल्डातके, धीयांतदे वियांनि सो तूं मीया नां धुरे, जो मीयां मीयंनि १०७

असत्यश्रह पारिष छन्नन ।

आई रोजी ज्यू गई, लाडिका दीदार गहिला लोगी कारणें, देखे नहीं गवार १०८

दादू सोई सेवक रामका, जिसे न दूँजी चीत दूजाको भावे नहीं, एक पिपारा मीत १०९

भूम विघूपन० ।

अपणी अपणी जातिसीं, सबकी बैसै पांति दादू सेवक रामका, ताके नहीं भिगति ११० चोर अन्याई मसकरा, सब मिछि बैसै पांति दादू सेवक रामका, तिनसूं करे निरंति १११
दादू सुप बजायें क्यूं टलै, घरमें बढ़ा बलाय
काल झाल इन जीवका, बातन सो क्यूं जाय-११२
सांपगया सिंह नाणकों, सब मिलि मारे लोक
दादू बेसा देखिये, कुलका हगरा फोक ११३
दादू दून्यूं अमहे, हिंदू तुरक गवांर
जे दुहुंवाथें रहत है, सो गहि तत्व बिचार ११४
अपणां अपणा कारिलीया, भंजन माहें बाहि
दादू एके कूरजल, मनका अम उठाय ११५
दादू पांणीके बहु नांमधिर, नाना बिधिकी जाति
बालण हारा केंणहे, कही धी कहां समात ११६
दादू जब पूर्णब्रह्म बिचारिये, तब सकल आत्मा एक
कायांके गुण देखिये, ती नानां बरण अनेक १९७

. अभिटपाप प्रचड ।

्दादू भाव भक्ति उपजै नहीं, साहिब का प्रसंग विषे बिकार छूटै नहीं, सो कैसा सतसंग ११८ दादू बासण विषे बिकारके, तिनकीं आदर मान संगी तिरजन हारके, तिनसीं गर्व गुमान ११९ अब्रम्माव अपस्टर ।

भेषकों दीपक दीया, तौभी तिमर न जाय सोधी नहीं सरीरकी, ता सन का समझाय १२० सुगुना निगुना कृतपनी ।

दादू कहिये कुछ उपगारकों, माने ओगुण दोष अंघे कूप बताइया, सत्य न माने छोक १२१ कृत्मकर्ताः ।

दादू जिन केंकर पंथा से विधा, को अपणी मूल गमाय अलाव देव अंतर बमें, क्या दूजी जगह जाय १२२ दादू पंथर पीवे बोंड्करि, पंथर पूजे पाण अंत्य काल पंथर भए, बहु बूडे ई।हिज्ञान १२३ कंकर बांध्या गांठडी, हिरेके बेमास अंत्य काल हिर जोंहरी, दादू सून कवास १२४

पहली पूजे ढुढनी, अबभी ढूढसबाणि आग ढूढस होइगा, दादू सत्यंक्रीर जाणि १९५

दादू पेंडें पापके, करे न देखे पाव जिंहि पेंडे मेरा पीव मिले, तिहि पेंडेका चाव १२६ दादू सुकृत मार्ग चालतां, बुरा न कबहूं होय अमृत खातां प्राणीयां, मूवा न सुणीए कोय १२७ भ्रमविध्यन्त ।

दादू कुछ नांही का नाम क्या, ने घरिए सी झूठ सुरनर सुनिजन बंधीया, छोका आवट कूट १२८ दादू कुछ नांही का नाम घरि, श्रम्या सब संसार साच झूठ समझै नहीं, नां कुछ कीया बिचार १९९९

कमत्रीया मुग्र । दादू केई दोडे द्वारिका, केई कासी जांहि केई मुधरा कू चले, साहिब घटही मांहि २३० ऊपरि आलंम सबकी, सामूजन घटमांहि दादू एता अंतरा, ताथैं बणती नांहि १३१ दादू सबथे एकके, सो एक न जानां के किं जणे जणेका हाइगया, यहु जगत दिवानां १३२

दादू झूठा लाचा करिलीया, निष अमृत जाना दुखेकों सुख लबको कहै, असा जंगत दिवानां १३३ सुधा मीर्ग सचिका, साचा होइत सुजाय-झूठा कोई नां चलै, सदू दिया दिखाय १३४ साहिबं सी साचा नहीं, येंहु मन झूठा होय दादू झूठे बहुतहैं, साचा बिरला केर्य १३५ दादू साचा अंग न ठेलिये, साहिब माने नांहि साचा सिरपरि राखिय, मिलि रहिये ता माहि १३६ दादू साचे साहिबकीं मिले, साचे मार्ग जाय साचे तो साचा भया, तब साचे छीये बुर्छाये १३७ दादू नाचा साहिब सेविये, साची सेवा होय साचा दर्भन पाइये, साचा सवक सीय १३८ जे कोठेळे साचकों, तो नाचा रहे समाय कोडी बरक्यूं दीजिये, रतन अमोलिक जाय १४९. झूठा प्रगट साचा छांने, तिनकी दादू रामन माने १९० दादू पाखंड पीव न पाइये, जे अंतर साच न होय ऊर्पार थें क्यूंहीं रहा, भीतर के मल धाय १४१ दादू साचेका साहिब घणी, संमर्थ सिरजन हार पाषड की यह पृथमी, प्रयंचका संसार १४२ साच अमर युग युग रहें, दादू बिरळा कोंय

झूठ बहुत संसारमें, उत्तपित प्रख्य हाय १४३ दादू झूठा बद्खिये, साच न बदल्या जाय साचा निरंपारे राखिए, साधु कहै समझाय १४४ साच न सूझे जबलगें, तबलग लोचन अंध दादू मुक्ता लाहिकार, गलमें घाल्या फंध १४५ साच न सूझे जबलगें, तबलग लोचन नांहि दादू निरंबंध लाहिकर, बंध्या दैपख मांहि १४६ एक साचम्चं गहगहां, जीवण मरण निबाहि दादू दुखिया राम बिन, सावै तीवर जाहि १४७

काणीनरः ।

छानै छानै कीजिये, चोडै प्रगर्ट होय बादू पैति पयाछमें, बुरा करै जिनि कोय १४८

अद्याहिना अह ।

अणकीया छाँगे नहीं, कीया छाँगे आय साहिबकै दरन्यावहैं, ने कुछ राम रजाय १४९

बात्मां अर्थी । 📑

सोई जन साधू सिधसो, सोई सतवादी सूर सोई मुनियर दादू वह, सनमुख रहण हजूर १५० दादू मोई जन साच सो सती, सोई साधिक सूत्रांण सोई ज्ञानी सोई पंडिता, जे रते भगवान १५१ दादू सोई जोगी सोई जंगमां, सोई सोफी सोई सेख सोई संन्यासी स वहे, दादू एक अलेख १५२ दादू सोई काजी सोई मुलां, सोई मोमिन मुसलमान सोई सयाने सब मले, जे रते रहिमान १५३ दादू राम नामकों विणिजण बैठे, ताथें मांझा हाट साईसों सोदा करें, दादू खोलि कपाट १५५

सज्जनदुर्भ० ।

विचि के मिरि खाली करें, पूरे सुख संतोष दाद सुध बुध आत्मा, ताहि न देशें दोष १५६ ें सुध नुध मो सुख पाइए, के साथ वित्रेकी होय दादू ए विचि के बुंग, दाधेरींगें सोय १५७ दाद निनि कोई हरि नाममें, हमको हानां बाहि । ताथें तुम्हथें दरतहूं, क्यूं ही टळे बळाय १५८

पश्मार्थी 🕯 🚦

जे हम छोडे रामकों, तौ कोन गहैगा दःदू हम नही ऊचरै, तो कोन कहैगा १५९ - कामीनर्० ।

एक राम छाडै नहीं, छाडें सकल विकार दूजा नहर्जे हें।इ.सच, दादू का मत नार १६० जे तूं चाहै गमकों, तो एक मना आराध दादू दूना दूरि करि, मन इंद्रिय केरि साध १६१

विगक्तताः । कवीर विजाग कहि गया, बहुत भौति समझाय दादू दुनयां बाबरी, ताके संगं न जांग १६२ :

स्तिमगर्भ ।

पांवहिंगे उन ठौरकों, छंबैगे यह घाट दादू क्या कहि बालिये, अजहूँ विचिद्धी बाट १६३ ं दसाचें । वि

साचा राता साचनों, झूठा राता झुठ 🔑

दृःदू न्याव निनेश्यि, सब साधौकूपूछ १६४ मज्जन दुण्जन० ।

दादू जे पहुंच ते कहिमए, तिनकी एके बात सबै सपाने एकमत, उनकी एके जात १६५ दादू जे पहुंचेते पूछिए, तिनकी एके बात सब साधका एकमत, ए बिच के बाराह बाट १६६ सबै सपान कहिमए, पहुंचेका घर एक दादू मार्ग माहिके, तिनकी वात अनक १६७ स्राज साक्षी भूतहै, माच करे परकास चोर दरे चोरी करे, रेंजि तिमिश का नाम १६८ चोर न भावे चांदणां, जिनि उजियारा होय स्रोका सब धनहरें, मुझै न देखे काय १६९

संस्कार अड़ । घट घट दादू कहि समझावे, जैमा करे सु तैसा पावे

इति अङ्ग १३ सापी १४५४ ॥

## ॥ त्र्रथ भेषको स्रङ्ग ॥

दादू नमी नमी निग्जनं, नमस्कार गुरुद्वतः बंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगतः १ पातंत्रव निद्दतावर । हादू बूढे ज्ञान मन, चतुराई जालिजाय अजन मंजन फूकिदे, ग्हो राम स्यालाय २ इद्रियाड भिष्ठ ।

ज्ञानी पंडित बहुत है, दाता सूर अनेक

दादू भेष अनंत हैं, लागि रह्या सो एक ३

राम िना नत्र फ के छागै, करणी कथा गियांन सकछ अविरथा केटि करि, दादू योग धियान ४ इद्विगाऽर्थी भव०।

कोरा कलम अवाहका, जपर चित्र अनेक क्या की जे हादू बस्तु बिन, अैसे नानां भेष ५ बाहरि दादू भेपविन, भीतरि बस्तु अगाध सा ल हिरदै राखिये, दादू मनमुख साधु ६ दादू भांडा भारे धारे बस्तुनों ज्यूं महिंग माल विकाय खाली भांडा बस्तुविन, काडी बदलै नाय ७ दादू कनक कलम विषसी भग्या, सो किस आवे काम सोवन कूटा चामका, जामै अमृन राम प दादू दम्बे बस्तुकों, बानण देखे नाहि दादू भीतर भारे धरवा, सो मेरे मन माहि १ दादू जे तूं समके तौ कहीं, साचा एक अलेख डाळ पान नाजि मूळगांहे, क्या दिखळावै भष १० दाद मब दिखलावै आपकों, नानां भेष बनाय जहां आपा मर्टण हरि भजन, तिहिं दिन कोई न जाय ११ द'दू भेष बहुत संमाग्में ,हरिजन बिग्ला काय हरिजन राता रामर्ती, दोदू एकै होय १२. हीरे रीझे जोहरी, खलरीके संसार स्वांगि साधु यह अंतरा, दादू सत्य विचार १३ ः

स्रांगि साधु बहु अत्रा, जेता घ्राण अकास 🔑

साधू राता राममी, संभी जगत की आस १४ दादू सागी सब संसार है, साधू विग्छाकीय जैने चंदन बावना, बन बन कहीं न होये १५ दाद सांगी मन संसार है, साघू कोई एक 🔧 💛 हीग दूर दिनंतरां, कंकर ओर अनेक १६ दादू स्वांगी सबे सेंसार है, सांघू सोधि सुजाण पारत परदे सू भया, दादू बहुत पखाण १७ दावू स्वांगी सब संसार है, साधु समंद्रपार अनल पर्क्षि कहां पाइए, पक्षी कोटि हजार १८ दादू चंदन बन नहीं, स्रानक दल नांहि सकल नमंद होग नहीं, त्यूं साधू जगमाहि १९ ज लाई का है रहे, ती लाई तिसका होय दादू दूजी बात सबं, भेष न पावै कीय २०-दादू स्वांग सगाई कुछ नहीं, राम सगाई साच दादू नाता नामका, दूजै अंग न राच २१ दाद एके आत्मां, साहिबहै सब माहि माहिबकै नातै मिलै, भष पंथके नांहि २२ दादू माला तिलक सी कुछ नहीं, काहू सेती काम अंतर मेरे एकहै, अहनिस उसका नाम २३ 🖟 , आमिटपापनचंड० 🗀

भक्त भेष परि मिथ्या बालै, निंदा पर उपवाद साचकों झूठा कहें, लागे बहु अपगध २४ दादू कबहूं कोई जिनि मिले, भक्त भेषमा जाई जीव जनमका नामहै, कहे अमृत विश्वास २५ ं चित्र पदी ।

दादू पहूँचे पूनवटाउ हैकिन, नट ज्यूं काछ्या भेष खबरि न पाई खोजकी, हमकूं मिल्या अलेख २६ दाद माया करिण सूड मुडायां, यह तो जोग न होई पारब्रह्म तो प्रचा नांही, कपट न तीझे कोई २७ आनक्ष्मिन निष्यार ।

पीव न पाँव बावरी, राचि राचि करै सिंगार दादू फिरि फिरि जगतमों, करेगी बिभचार २८ प्रेम प्रीति सनेह बिन, सब झूउ सिंगार दादू आत्म रत नहीं, क्यूं मानै भतार २९ दादू जग दिखलावै बावरी, खोड़न करे सिंगार तहां न सेवार आपकूं, जहां भीतर भरतार ३० इंद्रियाऽधींभेग्रा

सुध बुघ जीव विजाइकरि, माला संकल बाहि दादू माया ज्ञानसं, स्वामी बैठा खाय ३१ जोगी जंगम सेवड, बोध संन्याती सेख खट दर्सन दाढू रामविन, सबै कपटके भेष ३२ दादू सेख मसाइक अवलिया, पैकंबर सब पीर दर्भन सों पासन नहीं, अजहूं वैली तीर ३३ दादू नानां भेप बनाइकरि, आया देखि दिखाय दादू दूचा दूरिकरि, साहिब सों ल्योलाय ३४ दादू दखा देखी लोक सब, केते आवें जांहि राम सोन्हीं ना मिले, जे निज देखे मांहि ३५ दादू सब देखे अस्थूलकूं, यह असा आकार सूक्ष्म सहज न सूझई, निराकार निरधार ३६ वारिवडपारवः ।

हादू बाहरिका सब देखिये, भीतर लख्या न जाय बाहरि दिखाना लोकका, भीतर राम दिखाय ३ १ दादू यहु परख सराफी ऊपिली, भीतरकी यहु नांहि अतरकी जाणै नहीं, ताथैं खोटा खांहि ३८ दादू झूठा राता झूठ हुं, साचा राता साच राता अप नहीं, कहां कचन कहां काच ३९

इंद्रियाऽधीभेष० ।

दादू सञ्जाबिन सांई ना मिले, भावे भेष बणाय भावे करवत उरघ मुख, भावे तीर्थ जाय ४० दादू साचा हरिका नाम है, सो ले हिरदे राखि पाखंड परपंच दूरकार, सब सार्धकी साखि ४१

थामानिग्द्रे तण ।

हिरदेकी हिर लेड्गा, अंतरजामी राय साच पियारा रामकों, कोटिक करि दिखालाय ४२ दादू मुखकी ना गहै, हिरदेकी हरिलेय अंतर स्था एकस्, तो बोल्या दोस न देय ४३ इंद्रियाऽधींभेषः।

सन चतुराई देखिये, ने कुछ कीजै आन सन गहि राखे एक्सूं, दादू लाघु सुजान ४४

आत्मांडधीभेष० ।

सटर सुई सुर्ति घागा, काया कथा लाय दादू यागी युग युग पहरे, करहूं फाटि न जाय ४५ ज्ञान गुरुका गूरही, सब्द गुरुका भेष अतीत हमारी आत्मां, दादू पंथ अलेख ४६ इसक अजब अबदालहै, दरद वंद दरवेस दादू सिका सबुरहै, अकल पीर उपदेश इति अग १४॥ सापी १५०२॥

# 📲 ग्रथ साधुको ग्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः
बंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगतः १
साध महिषा महास्तर ।
दादू निराकार मन सुतिस, प्रेम प्रीति स् सेव जे पूजे आकारकूं, तो साधू प्रत्यक्ष देव २
दादू भोजन दीजे देहकूं, छीया मन बिश्राम साधूके मुषमिह्निये, पाया आत्म राम ३
ज्यू यहु काया जीवकी, त्यू साईके साधु दादू सव संतोखिये, माहें आप अगाध १
सवसंगमहिषा महास्तर ।

साधू जन संसारमें, भवजल बोहिय अंग दादू कते उद्धरे, जेते बैठे संग ५ साधू जन संसारमें, सीतल चंदन बास दादू कते उद्धर, जे आये उन पास ६ साधू जन संसारमें, हीरे जैसा होय दादू केते ऊधरे, संगति आय सोय ७ साधू जन संसारमें, पारस प्रगट गाय दादू केते उद्धरे, जेते परसे आय ८ रूप बृक्ष बनराइ सब, चंदन पानें होय दादू बास लगाइ करि, कीये सुगंधे सोय ९ जहां आंड अरु आक थे, तहां चंदन ऊज्ञा मांहि दादू चंदन करिलीये, आक कहै को नांहि १० साधू नदी जल रामरस, तहां पखाले अंग दादू निर्मल मल गया, साधू जनके संग ११

साधू बरखे रामरस, अमृत बाणी आय दादू दर्सन देखतां, तृबिधि ताप तन जाय १२

साधु नग पहिना महात्यः।
लंसार विचारा जात है, विहिया छहिर तरंग
नेरे वैठा ऊवरे, सत साधू के संग १३
हादू नेडा परमपद, साधु संगति मांहि
हादू सहजें पाइए, करहूं निर्फळ नांहि १४
हादू नेडा परमपद, किर साधू का संग
हादू सहजें पाइए, तन मन छागे रंग १५
हादू नेडा परमपद, साधू संगति होय
हादू सहजें पाइए, स्यावति सनमुख सोय १६
हादू नेडा परमपद, साधू जन के साथ
हादू नेडा परमपद, साधू जन के साथ
हादू सहजें पाइए, परम परार्थ हाथ १७
साधु मिळ तन ऊपजे, हिरहै हरिका भाव
हादू संगति साधु की, जन हिरहै हरिका भाव

साधु मिळे तन अपजे, हिरदे हरिका हेत दादू संगति साधकी, रूपा करे तन देत १९ साधु मिळे तन अपजे, प्रेम मिक्क रुचि होय दादू संगति साधुकी, दयाकार देने सोय २० साधु मिळे तन अपजे, हिरदे हरिकी प्यास दादू संगति साधुकी, अनिगति पुरवे आस २१ साधु मिळे तन हारे मिळे, सन सुख आनंद मूर दादू संगति साधुकी, राम रह्या भरपूर २२ चेंपनरवा०।

परम कथा उस एककी, दूजा नाही आन दादू तन मन लाइकरि, सदा सुर्ति रसपान २३

प्रेम कथा हरिकी कहै, करें भक्ति स्योछाय पीवें पिछावें रामरस, सो जन मिछवों आय २४ दादू पीवें पिछावें रामरस, प्रेम भक्ति गुणगाय नितप्रति कथा हरिकी करें, हेत सहित स्योछाय २५ आन कथा तसार की, हमहि सुनावें आय तिसका मुख दादू कहै, दई न दिखाई ताहि २६ सास स्वस्त बीनती।

दादू मुख दिखलाई साधुका, जे तुम्हहीं मिलवे आह तुम्ह मांही अंतर करे, दर्ड न दिखाई ताहि २७ जब दरवी तब दीजिए, तुम्हपे मांगों एडु दिन प्रति दर्सन साधुका, प्रेम भक्ति दिह देहु २५ साधुसपीडा मन करे, सतगुरु सब्द सुणाय मीरा मेरा मिहरकरि, अंतर विरहनु पाय २५

सजनव

ज्यू ज्यू होवे त्यूं कहै, घाट बावे कहै न जाइ दादू तो सुध आत्मां, साधू परते आये ३० सन्भगगंदिमा महात्मः।

साहिव सों सनमुख रहे, सतसंगति मैं आय दादू साधू सब कहें, सो निर्फल क्यूं जाय ३१ ब्रह्मगायात्रिय लोकमें, साघू अस्थन पान मुख मार्ग अमृत झरे, कत ढूंहै दादू आन ३२ दादू पाया प्रेमरस, साधू संगति मांहि फिरि फिरि देखे लोक तब, यह रस कतहू नांहि ३३ दादू जिस रसकों मुनियर मरै, सुर नर करैं कछाप सो रस सहजैं पाइए, साधू संगति आप ३४ संगति विन सीझै नहीं, कोटि करे ने कीय दादू सतगुरु साधुन्तिन, कनहू सुद्ध न होय ३५ दादू नेडा दूरथें, अभिगत का आराध मनता बाचा कर्मनां, दादू संगति लाधु ३६ स्वर्ग न तीतल होड मन, चंदन,चंदन पास सीतल संगति साधुकी, कीजै दांदू दास ३७ दादू सीतल जल नहीं, हेम न सीतल होय दादू सीतळ संत जन, राम सनेही सोय ३८ ं साधु नेपरवाही ०.ी -

दादू चंदन कदि कहा, अपना प्रेम प्रकास दह दिस प्रगट हैरह्या, सीतल गंध सुवास ३९ दादू पारस किंद कहा, मुझथी कैचन होय पारस प्रगट द्वेरहा, साच कहै सब कीय ४० नर विस हपः।

तन नहीं भूळा मन नहीं भूळा, पंच न भूळा प्राण साध सब्द क्यूं भूळिये, रे मन मूढ अजाण ४१ काष्ट्र गहिया महास्वः ।

रतन पदार्थ माणिक मोती, हीरों का दरिया चिंतामणि चित रामधन, घट अमृत भारिया संमर्थ सूरा साधुनो, मन मस्तक धारिया दाहूं दर्सन देखतां, सब कारज सरिया ४२ धरती अंबर रातिदिन, रवि सित नावै सीस दाहू बाळि बाळि वारणें, जे स्मरें जगदीस ४३ चंद सूर सिजदा करें, नाम अळहका ळेय दाहू जमी असमान सब, उनपांऊं सिरेदेग ४४ जे जन राते रामसूं, तिनकी मैं बळिजांऊ दाहू उन परिवारणे, जे ळागिरहे हरिनाम ४५

साधु पारिपछ्झन

जे जन इरीके रंग रंगे, सो रंग कदे न जाय तदा सुरंगे संतजन, रंगमें रहे समाय ४६ दादू राता रामका, अविनासी रंग मांहि सब जग घोबी घो मरे, तो भी खूटै नांहि ४७ साहिब कीयास क्यूं सिटै, सुंदर सोभा रंग दादू घोबहि बाबरे, दिन दिन होई सुरंग ४८ दादू सभा संतकी, सुमति ऊपने आय साकत की संभा बैसतां, ज्ञान काराणें नाय ६७

् जगनन विष्णीतः। व सन्न नगरीसै एकला, सेंवर्कस्वा

बादू सब जगदीसे एकला, सेंवक खाभी दोंय जगत दुहागी रामविन, साधु सुहागी मोंय ६८ बादू साधु जन सुखिया भए, दुनियां को बहु दंद दुनी दुखी हम देखतां, साधुन सदा अनंद ६९ दादू देखत हम सुखी, सांईक संग लागि योसा सुखिया होयगा, जाके पूरे भाग ७०

र्संभग०,।

बाहू भीठा पीवे रामरस, सोभी मीठा होय सहजें कहवा मिटिगया, दाहू ख्रिबिच सोय ७१

साधुपान्ति बद्दन०।

दादू अंतर एक अनंतर्नों, सदा निरंतर प्रीति जिहि प्रांणी प्रीत्म बने, सो वैठा त्रिभवन जीति ७२ माधुनहिनो महास्व०।

हादू में दानी तिहिं दानकी, जिहि संग खेलै पीव बहुत भांति करि वारणें, तापरि दीजे जीव ७३

अगविध्।ण• १

हादू लीला राजा राम की, खें लें नबही संत आपा पर एके भया, लूटी सबै भिरंत ७४

सादू आंनद सदा अडे।लस्ं, राम सनेही साधु

प्रमी प्रीतम की मिले, यह सुख अगम अगाघ ७५

#### प्रकृषम्कीसीक् ।

यह घट दीवक साधु का, ब्रह्म जोति प्रकास दांद पक्षी मंतजन, तहां परै निज दास ७६ घरवन माहें राखिये, दीपक जोति जगाय दादू प्राण पतंग सब, बहां दीपक तहां जाय ७७ घरवन मांहैं राखिये, दीपक जलता होय दावू प्राण पतंग सब, जाइ मिल्ने सब कीय ७८ घर बन मंहिं राखिये, दीपक प्रगट प्रकास दादू प्राण पतंग सब, आइ मिले उसपास ७९ घरवन मंहिं राखिय, दीपक जाति सहत दादू प्राण पतंग सब, आह मिले उन इत ८० निहिं घट प्रगट गम है, सो घट तज्या न जाय नैनों मांहें राखिये, हादू आप नताय ८१

माधु अनिहरू।

दादू कन्हू न बिहडै मा भला, साधू दिखमत होय दादू हीरा एकरन, बांधि गाठडी लोय ८२

साथ-पारिपलक्षन० ।

गग्ध न बांचे गांठडी, नही नाग सो नेह मन इंद्रिय अस्थिर करें, छाडि सकल गुण देह ८३ निराकार सीं मिछिरहै, अवंड भाक्त करि छेइ दादू क्यूं करि पाइए, उन चरनोकी खेह ८४ साधु सदा संजम गहै, मैला कदे न होय दादू पंक परते नहीं, कर्मन लागे कोय ८५ साधू सदा संजम रहे, मैळा कदे न होय

सुन्य संगवा हं मला, दाबू विरला कीय ८६ साहिब का उणहार सब, नेवक मांहें होय दाबू नेवक साधसा, बूचा नांधी कीय ८७ जबलग नेंन न देखिय, साधु कहैते अंग तबलग क्यूं करि मानिये, साहिब का प्रसंग ८८ रादू सोई जन साधु सिघ सा, सोई सकल सिर् मोर जिहिं के हिरदे हर बसे, बूचा नांही और ८९ दाबू ओगुण तने गुणगहै, सोइ सिरोमणि साधु गुण औगुण थें रहित है, सो निज ब्रह्म अगाध ९०

दादू सिधव फटक पर्याण का, जपिर एके रंग पाणी मोहें देखिये, न्यारा न्यारा अंग ९१ दादू सीघव के काया नहीं, नीर खीर प्रसंग आपा फटक पर्याण के, मिळे न जलके संग ९२ दादू सबनग फटक पर्याण है, साधु सीघव होय सीधव एके होइ रह्या, पांणी पथर होय ९३

साधपरमाधी ः ।

साधु जन उस देमका, आया इंहि संसार दादू उनको पूछिय, प्रीतम के समाचार ९४ समांचार सत्य पीवके, कोड साधु कहैगा आइ दादू भीतल आत्मा, सुख मैं रहे समाय ९५ दादू दत दग्बार का, को साधू बाठे आय तहां रामग्स पाइए, जहां साधु तहां जाय ९६ साधु सब्द सुख वरिवेंहें, सीतल होंड सरीर दादू अंतर आत्मा, पीवै:हरि जलं,नीर ९७

ः चोंप्रचरमाः la---दादू सुरता सतेही रामका, सो मुझामिछवी आंणि तिसआमें हरि गुण कथीं, सुणतं न करई काणि १९८

साध परवाधीं हैं। १ वर्ष

दादू सबही मृतकीसमान हैं, जीया तबही जीणि हा दाद छांटा अमीका, को साधु बाहै आणि १६ 🔑 दाद सबही मृतक हैरहें, जीवे कींण उपाइति का 🎏 दाद अमृत रामरत, को साधुः सीचै आप १०० सबही मृतक माहि हैं, क्यूं करि जीवें सोय दादू साधू प्रेमरस, आणि पिछात्रै कोइ १०१८ 🦮 सबही मृतक देखिये, किहि विधि जीवे जीवा 😅 साधू सुधारस आंणिकरि, इंड्रिबरपै पीव १०१८ ِ 💯 इरिजल बरखें बाहिंग, सूके कांगा खेतर का एक

दादू हरिया होयगा, सीचण हार सुचेत १०३ ter in bit Gefenfangent in fentlichter bie दादू रामः नःछाडिए, गहिँखा तिजन्तिंतारः 👯 📖

साधू संगति सोधिल, कुसंगति संग निवार १०४ गंगा यमुनां सर्खता, मिळे जब सागर मांहि खारा पाणी है। यां, दादूं मीठा नांहि १०५ 🔧 🦠

दादू कुर्सगति सब प्रस्हरी; भात पिता कुछ कोय सज्जन सनिही बैचवा, भावें आपा होयं १०६ 🗥 🗀 अज्ञान मूर्ख हितोकारी, संजन्ते समोरिप 📆 ज्ञात्वा तर्जातिते, निरामई मनोजितः १०७

कुर्तगिति केते गए, तिनका नाम न ठाम दादू ते क्यूं ऊघरें, साधु नहीं जिस गाम १०८ भाव भक्तिका भगकार, बटपारे मार्थे बाट दादू द्वारा मुक्तिका, खोले जहाँ कपाट १०९

सत्तरंग माहियां महात्व्र ।

साधु संगति अंतर पड़ै, तो भाजेगा किसठोर प्रेम भक्ति भावे नहीं, यह मनका मत ओर ११० दादू राम मिल्लण के कारणें, जे तूं खरा उदास साधू संगति सोधिले, राम उनहुं के पास १११

ब्रह्मा संकर सेत मुनि, नारद घू स्पादेव सक्छ साधु दादू सही, जे छागे हरितेव ११२ साधु कमछ हरि बासनां, संत भवर संग्रआय दादू परमछ छे चछे, मिछे रामकों जाय १९३

साधुनज्जन । दादू सहजें मेळा होडगा, हम तुम हरि के दास अंतर गति तो मिळिरहे, पुनि प्रगट प्रकास ११४

साधु महिनां महात्म ।

दादू मम लिर मोटे भाग, लाधुका दर्शन किया कहाकर जम काल, राम रसांइण भीर पिया ११

साधु समर्थता ।

दादू एता अनिगत आपर्थे, साधूका अधिकार चौरासी छप जीवका, तन मन फेरि संवार ११५ विषका अमृत करिछीया, पावक कापाणी वांका सुधा करिलीया, सी सांधु विनाणी ११६ द्रादू कुरा पूरा करिलीया, खारा मीठा होय कूटा तारा करिलीया, सांधु विनेकी सींय ११७ वेध्या मुक्ता करिलीया, उरझ्या सुरक्षिक्तमान वेरी मींता करिलीया, दांदू उत्तम ज्ञान ११८ झूठा साचा करिलीया, काचा कंचन सार भेला निर्मल करिलीया, दांदू ज्ञान विचार ११९ अपिट पापमचंदर । अपिट पापमचंदर । काया कर्म लगाड करि, तीर्थ धीव आय तीर्थ माहै कीजिये, तो कैसे करिजाय १२० दांदू जहां तिरिये तहां दुविये, मन मै मेला होय जहां लुटै तहां वंधिये, कपट न सीझै कोय ११३

महा छूट तहा बायप, पापट म्राह्म सत्ततंग्रमहिमां महात्म् ।

दादू जबलग जीविये, स्मरण संगति साध दादू साधू राम बिन, दूजा सब अपराध १२० इति साधुको अंग तंपूर्ण १५॥ साधि १६२५॥

्॥ त्र्रथ मध्यको श्रङ्ग ॥

दादू नमी नमी निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वसाधवा, प्रणामं पारंगतः १ स्वानेवर्गः।

दादू हैपक्ष रहिता सहज सो, सुख दुख ऐक समान मरे न जीवे सहज सो, पूरा पद निर्वान २ सुष दुख मन माने नहीं, राम रंगराता -दादू दून्यूं छाडिसन, प्रेमरस माता ३ मति मोटी उस सबकी, हैपक्ष रहित समान दाद आपा मिटिकरि, सेबा करै सुजान '8 कछु न कहावै आपकी, काहूं लंग न जाय : दाद निर्पक्ष हैरहै, साहिन सें त्योलांय ५ सुख दुख:मन मानै नहीं, आपा परसम भाग तो मन मन करि संविए, सब पूर्ण ल्योलाय ६ नां हम छाडै नां गहैं, भैला ज्ञान विचार मध्य भाइ सेवै सदा, दादू मुक्ति द्वार 🐼 👌 👑 दादू आपा मेटें मृतका, आपा घरे अकाल दादू जहां जहा है नहीं, मध्य निरंत बात 🖘 दादू इस आकारथें, दूजा सूक्ष्म लोक तार्थे आगे आर है, ते हुंवा हरखाने सोक ९ दादू हर छाडि बेहदमै, निर्भय त्रिपक्ष होय 🖓 छागिरहै उस एकती। जहां न दूजा कीय १० निराधार घर कीजिए, जहां नांही धरणि अकास दादू निहचल मन उहै, निर्गुणके बेसास ११ अधर चाल कबीरकी, आसंघी नही जाय दादू हाकै मृगज्यूं, उल्लंटि पड़ै भुविं आप १२ 🦈 दादू ए रहाणि कवीरकी, कठिन विखम यह चाल अघर एकसं, मिलिस्हा, जहां न झंपै काल १३ निरवार निज मिक्क कार, निराधार निज सार निराधार निज नांमले, निराधार निर्कार

निगधार निज रामरस, को साधू पीवण हार निराधार निर्मेख रहै, दादू ज्ञान विचार १४ जब निराधार मन रहिगया, आत्माक आनंद दादू पीवै रामरस, भेटे परमानंद १५

पाया। ।

दुहिबिचि राम अकेळा आये, आंवण जांण देइ

जहां के तहां सब राखे, दादू पार पहूंते सेइ १६

पध्यानेपेल।

चलु दादू तहां जाइए, मरे न जीवे कोइ
आवा गमन भयको नहीं, सदा एक रस होय १७

चलु दादू तहां जाइए, जहां चंद सूर नहीं जाइ
राति दिवसका गम नहीं, सहजें रहा समाय १८

चलु दादू तहां जाइए, माया मोह थें दूर

सुख दुख को व्याप नहीं, अविनांसी घर घूर १९

चलु दांदू तहां जाइये, जहां जम जोराको नाहि
काल मीच लागे नहीं, मिलि रहिए ता माहि २०

एक देस हम देखिया तहां रुति, नहीं पछटै कोय हम दादू उस देसके, जहां सदा एक रस होय २१ एक देस हम देखिया, जहां बस्ती ऊजड़ नांहि हम दादू उस देसके, सहज रूप ताः मांहि २२ एक देस हम देखिया; नहीं नेडै नहीं दूर हम दादू उस देसके, रहे निरंतर पूर २३

हम बाबू उस बसक, रह निस्तर पूर रव एक देस हम देखिया, जहां निस दिन नांही धीम हम दादू उस देसके, जहां निकटि निरंजन राम २४ बारह माली नीपजे, तहां कीया प्रवेस

दादू सूका नां पड़े, हम आए उस देस २५

जहां बेद कुरानका गम नहीं, तहां कीया प्रवेस

जहां कुछ अचिरज देखिया यह कुछ और देस २६

काहे दादू घररहे, काहे बनखंड जाय

घर बन रहिता रामहे, ताही लीं स्योलाय २७

दादू जिन प्राणी करि जाणियां, घर बन एक समान

घर मांहे बन ज्यूं रहें, लोई लाधु सुजाण २८

दादू सब जग माहें एकला, देह निरंतर बाल
दादू कारण रामके, घर बन मांहि उदास २९

घर बन मांहें सुख नहीं, सुखहें लाई पाल

दादू तासं मन मिल्या, इनतें नया उदास ३०

वैरागी बनमें बले, घरबारी घर मांहि

राम निराला रहिगया, दादू इनमें नांहि ३१

स्म० नामिश्रसंस०।

दादू जीवण मरणका, मुझ पछितावा नांहि मुझ पछितावा पीवका, रह्या न नैंनहु मांहि ३२ स्वर्ग नरक तंसै नहीं, जीवण मरण भय नांहि राम विमुख जे दिन गए, सो साछै मन मांहि ३३ स्वर्ग नरक सुख दुख तजे, जीवण मरण नसाय दादू छोभी रामका, को आवै को जाय ५४

मध्यात्रपद्म ।

हादू हिंदू तुरक न होइबा, साहिब सेती काम पट दर्सनके संगन जाइबा, जिपक्ष कहिबा राम ३५ षट दर्सत हृन्यूं नहीं, निरालंब निजबाट दाहू एके आसिरे, लंधे औघट घाट ३६ दाहू नां हम हिंदू हूंहिंगे, नां हम मुनलमान खट दर्सनमें हम नहीं, हम रत्ते रहिमान ३७ दादू अलह रामका, देपक्ष थे न्यारा रहिता गुण आकारका, सो गुरू हमारा ३८ वपश्रतमाव ।

दादू भेरा तेरा बावर, मैं तें की तिज बाणि जिनि यह सब कुछ निरजिया, करिताही का जाणि ३९

दादू करणी हिंदू तुरक की, अपणी अपणी ठौर दुहि बिचि मारम सायुका, यह संतों की रहि और १० दादू हिंदू तुरकका, दैपक्ष पंथ निवारि संगति साच सायुकी, सांई की संभारि ११ दाद हिंदू लाम देहरे, मुसलमान मसीति हम लागे एक अलेखस्, सदा निरंतर प्रीति १२ न तहां हिंदू देहरा, न तहां तुरक मसीति दादू आप आपहे, नहीं तहां रहि रीति १३ दून्यू हाथी हैरहे, मिलि रस पीया न जाइ दादू आपा मेटिकरि दून्यू रहे समाय ११ भय भीत भयानक हैरहे, देख्या त्रिपक्ष अंग दादू एक ले रहाा, दूजा चढ़ नरंग १५ जाणें वूझै साचहे, सबको देखण घाय दादू पक्ष काहू के ना मिले, ज़िपस निर्मल नाम सांई मों सनमुख सदा, मुक्ता सबंही ठाम ४७ दादू हैपक्ष दूरि करि, जिपक्ष निर्मल नाम आपा मेटे हरिमजै, ता की में बलि जाम ४८ दादू जबयें हम जिपक्ष भए सब रिसाने लौक सतगुरुके प्रसाद्धें, मेरे हर्ष न सोक ४९ जिपक्ष हैकिर पक्ष गहै, नरक पढ़ैगा सोय हम निरपक्ष लागे नामसं, करता करे सु होय ५०

दादू पक्ष काहूं के ना मिले, निह कामी त्रिपक्ष ताधु एक भरोते रामके, खेले खेल लगाध ५१ दादू पक्षा पक्षी संतार तन, न्रिपक्ष विरला कीय सोई न्रिपक्ष होइगा, जाके नाम निरंजन होय ५२ अपर्णे अपर्णे पंथकीं, सब को कहे बढाय ताँथ दादू एकसं, अंतर गति स्यालाय ५३

बादू तिज संसार सब, रहे निराला होय अबिनाती के आसिरे, काल न लाग कोय ५४

किन्जुग कूकर किन्सुहां, उठि उठि लागे धाय दादू क्यूं करि छूटिये, किन्जुग बढी बलाय ५५

निदा ।

काला मुह संसार का, नीं के कीये पाव दाद तीन तलाकदे, भावे ती घर जाव ५६ दादू भाव हीण ने पृथमी, दया बिहूंणां देस भक्ति नहीं भगवंत की, तहां कैसा प्रवेस ५७ ने बोळे तो छुप कहै, चुप तो कहै पुकार दादू क्यूं किर छूटिए, असा है संसार ५८

पंथि चळ ते प्राणियां, तेता कुळ ब्योहार न्त्रिपक्ष साधू सो सही, जिनके एक अधार ५९ दादू पंथों पारिमए, बपुरे बारह बाट इनके संगि न जाईए, उलटा अविगत घाट ६० आम विश्रांग् ।

दादू जांग कूं आया कहै, स्ते कूं कहै जाइ आवण जाणां झूठहै, जहांका तहां समाय ६१ इति बङ्ग १६॥ सापी १६८४॥

## ॥ त्रथ सार्याहीको त्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरु देवतः बंदनं सर्व साधवा, प्रणांमं पारंगत १ दादू साधू गुणगहें, औगुण तज्जै विकार मानसरोवर इंसज्यूं, छाडि नीर गहि सार २ इंस गियानी सो भछा, अंतर राखे एक बिपमे अमृत काटिले, दादू बढा बिवेक ३ पहिली न्यारा मनकरे, पीछैं सहजि सरीर दादू इंस बिचारस्, न्यारा कीया नीर ४

आपै आप प्रकासिया, निर्मेख ज्ञान अनंत' खीर नीर न्यारा कीया, दादू भन्नि भगवंत ५ खीर नीरका संत जन, न्याव नेब्रे आय दादू साधू इंस विन भेळन मेळे जाय ६ दादू मन हंसा मोती चुणें, कंकर दीया डारि सतगुरु कहि समझाय, पाया भेद विचार ७ दादू इंस मोती चुगै, मानसरीवर जाय बगुला छीलीरि बापुडा, चुणि चुणि मछली खाय ८ वादू हंता मोती चुग, मान्तरेशवर हाइ फिरि फिरि बैसे बापुड़ा, काम करंका आय ९ दाबू इंस परिखेये, उत्म करणी चालः बगुला बैसें ध्यान धरि, प्रतक्ष कहिये काल १० उज्जल करणी हंतहै, मैली करणी काम मध्यम करणी छाडि सब, दादू उत्तम भाग ११ दादू निर्मेळ करणी साधुकी, मैंळी सब संसार मैंडी मध्यम द्वैगए, निर्मेख सिरजन हार १२ दादू करणीं ऊंपीरे जातिहै, दूर्जा सोचि निवारि मैली मध्यम हैगए, ऊज्जल ऊंच विचार १३ ऊज्जल करणी रामहैं, दांदू दूजा वंघ क्या कहिये समझै नहीं, चारू छोचन अंध १४ गऊ बछका ज्ञान गाहि, दूघ रहै ल्योलाय र्सीम पूछ पम परहरैं, अस्थन लागे धाय १५ दादू कांम गाउके दूधसं, हाड चामलों नांहि इंहिं विध अमृत पीजिये, साधूके मुख माहि १६

स्मरण नाय० ।

दादू काम धणांके नामस्, लोगनसं कुछ नांहि लोगननें। मन ऊपिली, मनकी मनकी मांहि १७ लाके हिरदे जैमी होइगी, सो तैसी लेजाय दादू तू निरोप रहु, नाम निरंतर गाइ १८ दादू साधू मने कार देखणां, असाध न दीय कोय जिहिके हिरदे हिर नहीं, तिहि तन टाटा होय १९ जन साधु नंगति पाइए, तन दूंदर दूरि नमाय दादू बोहिथ नैमि करि, हुडै निकाट न जाय २० जन परमपदार्थ पाइए, तन कंकर दीया डारि दादू साचा सो मिले, तन कूडा कांच निवारि २१ जन जीवनिमूरि पाइए, तन मिरेना कोंण बिसाय दादू अमृत लाढि करि, कूण हलाहल खाए २२ जन मानसरावर पाइए, तन लीलरकों लिटकाय दादू हंसा हिर मिले, तन कांगा गए विलाय ३३

जहां दिनकर तहां नित्त नहीं, नित्त तहां दिनकारे नांहि दादू एके दैनहीं, साधुनके मत माहि एके घोडे चिटिचले, दूजा कोतिल होय दुहुं घोड़े चिट बैसतां, पारि न पहूता कोय २५

इति अङ्ग १७ सास्ती १७०६॥

## ॥ त्र्रथ विचारका ग्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरु देवतः वंदन सर्व साधवा, प्रणांम पारंगतः १

ज्ञानपुत्रयः ।

दादू जलमे गगन गगनमें जलहै, पुनवै गगन निरालं ब्रह्मजीव इंहिं विधि रहै, कैसा भेद विचारं २ ज्यूं दर्पनमें सुख देखिये, पांणीमें प्रति विंब कैसें आत्म रांमहै, दादू सबही संग ३

साच ।

जब दर्पन माँहै देखिये, तब अपना सुझै आप दर्पन बिन सुझै नहीं, दादू पुन्यरु पाप ४

ज्ञान शचय ।

जीय तेल तिलनमें, जीय गंघ फुलंनि जीय मखण खीरमें, ईये रबुरुहंनि ५ ईये रबुरुहनिमें, जीयें रूहरगंनि जीये उण्यारो सुरमे, ठंढी चंद्र बसंन ६ दादू जिन यह दिल मंदिर कीया, दिल मंदिरमें सीय दिल मंदि दिलदार है, और न दूजा कीय ७ मीत तुद्धारा तुद्धकनें, तुमहीं लहु पिछाणि दादू दूरि न देखिये, प्रति विंत ज्यूं जाणि ६

विरक्त।

दाटू नाल कमल जल ऊपजै, क्यू जुदा जल मांहि चंद सहित चित प्रीतही, यों जल सेती नांहि ९ बादू एक निचारतों, सबये न्यान होय माहे हैं पर मन नहीं, सहज निरंजन साय १० बादू गुण निर्मुण मन मिलिन्ह्या, क्यूं बेगर हैंजाय जहा मन नांहीं सो नहीं, जहां मन चतन सो आहि १९

दादू मबही व्याधिका, औषद एक विचार समझे थे सुख पाइंग, कोई कुछ कहो गवार ११ दादू इक निर्मुण इक गुणमई, सब घट ए है ज्ञान काया का साया मिले, आत्म ब्रह्म समान १३ दादू कोटि अचारीन एक विचारी, तक न सरमार होय आचारी सब जग बराया, विचारी विरल्ध कोय १४ दादू घटमे सुख आनंद बिन, सुखी न देख्या कोय १५

काया लोक अनत बस, घटमें भारी भीर जहां जाड़ तहां गंगि मब, दिरया पैलीतीर १६ काया माया है हीं, जोधा बहु बलवत दृष्ट् दूतर क्यूं तिंगे, काया लोक अनंत १७ मोटी माया तिष्णये, स्टूम कीय जाय दाद् को लूटे नहीं, माया बढ़ी बलाय १८ दाद् स्टूम मांदिल, तिनका की ने त्याग सब ति राता रामसं, दादू यह बेराग १९ गुणा अतीत सो दर्मनी, आपा धरे उठाय दाद् निर्मुण रामगहि, दोरी लागा जाय २० पिंड मुक्ति सबको करें, प्रांण मुक्ति नहीं होय प्रांण मुक्ति सतगुरु करें, दादू बिरळा कीय २१

बादू षुष्या तृषा क्यूं भूलिय, भीत त्रप्ति क्यूं जाय क्यूं सब छूटे दह गुण, सतगुरु किह समझाय २२ माहीभी मन काढिकरि, ले गखै निज ठौर बादू भूलै देह गुण, बिसरि जाड सब और २३

नाम भुलांव देह गुण, जीव दिना सब जाय दादू छाडै नामकूं, तो फिरि लागे आय २४ दादू दिन दिन राता रामसुं, दिन दिन अधिक मनह दिन दिन पाँवे रामरम, दिन दिन दर्पन देह ६५

दादू दिन दिन भूळे देह गुण, दिन दिन इंद्रिय नास दिनि दिन मन मनसा मरे, दिन दिन होइ प्रकास २६

समीनितः।
देह रहे संसारमें, जीव रामके पास
दादू कुछ द्यापे नहीं, काल झाल दुपत्रास २०
कायकी संगति तजै, बैठा हरिषद माहि
दादू निर्भय हैरहे, कोई गुण द्यापे नांहि २८
काया माहे भयवणां, सब गुण द्यापे आय
दादू निर्भय घाकीया, रहे नूरमें जाय २९

खडेंग घार विख ना मरें, कोई गुण ब्यापे नांहि रांम रहे ज्यूं जन रहें, काल झाल जलमांहि ३०

सहज विचार सुखमें रहे, सदू वहा विवेक

मन इंद्रिय पनरे नहीं, अंतर राखे एक ३१ मन इंद्रिय पत्तरे नहीं, अहनित एक ध्यान परउपकारी प्राणियां, दादू उत्तम ज्ञान ३२

दादू में नाही तत्र नामक्या, कहा कहा वे आप साधी कही विचारि करि, मटहु तनकी ताप ३३

जन समझ्या तत्र सुरक्षिया, उस्रिट समानां सीय कछ कहावै जवलगै, तबलग नमझ न होय ३४ जब समझ्या तब सुरीझया, गुरु मुख ज्ञानं अलेखा दर्घ कमलमें आरती, फिरिकरि आपा देखि ३५ प्रेम भक्ति दिन दिन बधै, लोई ज्ञान बिचार दाद आतम साधिकरि, मिथकरि काख्या सार ३६ दादू जिहिं वरियां, यह नत्रकुछभया, नो कुछ करह विचार काजी पंडित बाबरे, क्या लिखि बंधे भार ३७ हादू जब यहु मनहीं मन भिल्या, तब कुछ पाया भेद दादू ले करि लाइये, क्या पिंह मिरिये बेद ३८ पाणी पावक पावक;पाणी, जाणै नहीं अजाण. आदि अंत्य विचार काँर, दाबू जाण सुनाण ३९ सुख माहें दुव बहुतहै, दुख माहें सुख होय दादू देखि विचार करि, आदि अंत्य फल देश्य ४० मीठा खाग खारा मीठा, जाणै नही मंबार आदि अंत्य गुण देखिकरि, दादू कीया बिचार ४१ के। मूछ कठिन कठिनहै कोमल, मूर्ख मरम न बूझै

आदि अत्य विचारि करि, रादू नव कुछ सुझै ४२ पहिली प्राण विचार करि, पाँछै पग दीजै अदि अंत्य गुण देखिकरि, दादू कुछ कीजै ४३ पहिली प्राण विचारिकरि, दादू घाली हाथ ४८ पहिली प्राण विचार करि, पीछै कुछ कहिये आदि अंत्य गुण देखिकरि, दादू घाली हाथ ४८ पहिली प्राण विचार करि, पीछै कुछ कहिये आदि अंत्य गुण देखिकरि, दादू निज गहिये ५५ पहिली प्राण विचार करि, पीछै आनै जात आदि अंत्य गुण देखिकरि, दादू कि माय ४६ ज मति पीछै उपजै, सो मति पहिली होय कबहू न होवै जीव दुखी, दादू सुखिया मोइ ४७ आदि अंत्य गाउन कीया, माया ब्रह्म विचार जहांका तहां छदे घस्या, दादू देतन वार ४९

#### ॥ ग्रथ वेसानको ग्रङ्ग ॥

हाहू नमी नमी निरंत्तनं, नमस्तार गुरु देवततः। बंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगतः १ दादू सहत्तें महत्तें होइगा, ते कुछ रिचया सम कोहकूं कलपे मरे, दुखी होत व काम २ साई कीपात हैंग्लो, ते कुछ की सु होय कर्ता कीसु होतहै, काहै कलपे कोई ३ दादू कहैं तेतें कीयासु हैरहा, ते तूं कीसु होय करण करावण एकतूं, दूजा नाहीं कोय 8 द'दू लोई हमारा सांईया, जे सबका पूर्णहार दादू जीवण मरणका, जाकै हाथ बिचार ५ दादू स्वर्ग भवन पताल मध्य, आदि अत्य सब सृष्टि तिरज सबनकों देतहै, सोई हमारा इष्ट ६ दादू करण हार करतापुरुप, हमकों कैसी चींत सब काहूं की करतहै, सो दादूं का मीत ७ दादू मनसा बाचा कर्मना, साहिबका बेशास सेवक सिरजन हारका, करें कोनकी आस ८ सुरमन आवै जीवकों, अणकीया सब होय दादू मार्ग महरका, बूझै बिरला कीय 🖔 🗀 दादू उदिम औंगुणको नहीं, जे करि जाणे कोय उदिम मैं आंनदहै, जे सांई सेती होय १० पूर्णहारा पूरिसी, जे चित रहिसी ठाम 🛲 अंतर थें हरि उमंगती, तकछ निरंतर राम ११ पूरक पूरा पासि है, नांहीं दूरि गंवार सब जानतह बाबरे, दिनेकूं हुसियार १२ दादू चिंता रामकों, समर्थ सब जाणै 🕤 दादू राम संभाछि छे, चिंता जिनि आणै १३ दादू चिंता कीया कुछ नहीं; चिंता जीवको खाय हूणाथा सीं हैरह्या, जाणा है सी जाय १४ पोष प्रतिपाछ राविक ए 💎 🛵

दादू जिन पहुंचाया प्राणकों, उदर उर्ध मुख खीर जठर अग्निमें राखिया, कोमल काया सरीर सो समर्थ संगहै, बिकट घाट घटभीर सो सांईस्र गह गहीं, जिन भूळे मन बीर १५ गोबिंदके गुन चीत करि, नैन वैन पग सीस जिन सुष दीया कानकरि, प्राणनाथ जगदील १६ तन मन सींज र्सवारि सब, राखे बिसवा बीस सो साहिब स्मरै नहीं, दादू भांनि हदीस दादू सो साहिब जिन बीसरै, जिन घट दीया जीव गर्भ वासमें राखिया, पाळे पोषे पीव १७ दादू राजिक रिजक छीयें खडा, देवै हाथों हाथ पुरक पूरा पासि है, सो सदा हमारे साथ १८ हिरदे राम संभाछि छे, मन राखे बैसास दादू समर्थ सांईयां, सबकी पूरै आस १९ दादू सांई सबन कूं, सेवकहै सुखदेंग अया मूहमति जीवकी, तौभी नाम न छेय २० दादू तिरजन हारा सबनका, असा है समर्थ लोई सेवक देखा, जहां सकछ पसारे हथ २१ समर्थ साक्षीत 🌖

घन्य घन्य साहिबा तूं बडा, कोंण अनूपम रीति सकछ छोंक सार सांईयां, हैकरि रह्या अतीत २२ पोपप्रति पालरचकः।

दादू हूं बिल्हारी सुर्तिकी, सबकी करे संभाल कीड़ी कुंजर पलकमें, कतीहै प्रतिपाल २३ विस्वास संतेष ।

दादू छाजन भोजन महजर्में, संई्यां देइसु लेय

ताथें अधिका और कुछ, सो तूं कांइ करेइ २४ दादू टूका सहजका, संतोषी जन खाय मृतक भोजन गुरु मुखी, काहे कलपै जाय २५ दादू भाडा देहका, तेता सहज विचार जेता हरि विच अंतरा, तेता सबै निवारि २६ द द जल दल रामका, हम छेवैं प्रसाद संसार का समझै नहीं, अविगति भाव अगाध २७ परमेस्वरके भावका, एक कणूका खाय दादू जेता पापथा, भ्रम कर्म तिब जाय २८ -दार कोण पकावे कोण पीसे, जहां तहां सीधाही दीसे ३९ दादू ने कुछ पुसी पुदाइकी, होवैगा सोई 🗀 😅 🥕 पचि पचि कोई जिनमेर, सुणि छीज्यो छोई ३० दाद छूटि खुदाइ, कहीं को नांही, फिरिहों प्रिथ्वी सारी दुनी दहाणि दूरि करिवोरे, साधू सबद बिचारी ३१ दादू बिनां राम कही को नाहीं, फिरिहीं देसबदेसा वूजी दहिण दूरि करिबारे, सुणयह साधू संदेता ३२ जीवत मृतक**ः**।

दादू तिदक सबूरी साचगहि, स्याबति राखि अकीत े साहिब सी दिल लाइरहु, मुरदाहै मतकीन ३३

विसवासः ।

दादू अणबंछ्या टूका खातहै, मरमिंह छागा मन नाम निरंजन छेतहै, यो निर्मेख साधू जन ३४ अणबंछ्या आगै पड़े, पीछें छेइ उठाय दादू के तिर दोस यहु, जे कुछ राम रजाय ३५ अणबंद्ध्या आर्गे पडै, खिस्त्रा विचारि र खाय दादू फिरै न तोडता, तरवर ताकि न जाय ३६

., 🥫 🐪 कर्ता कसोटी 🕫 ।

मीठेका सब मीठा लागें, भावे बिष भरिदेइ दादू कड़वा ना कहें, अंगृत करि करि लेय ३७ बिपति भली हरिनामसों, काया कसोठी दुख राम बिनां किस कामका, दादू संपति सुख ३८

दादू एक वेसास बिन, जीयरा डांबा डांळ निकट निधि दुख्याईए, बिंतामणी अमोळ ३९ दादू बिन बेसास जीयरा, चंचळ नाहीं ठौर निहचे निहंचळ ना रहे, कंछू औरकी और ४० दादू हूणाथा सो हैरेहा, जिन बार्छे सुख दुख सुख मांगे दुख आइसी, पै पीव न विसारी मुख ४९ दादू हूणाथा सो हैरहा। स्वर्ग न बार्छी थाय नरक कड़ेथी नां डरी, हूबाती होसी आय ४२ दादू हूणाथा सो हैरहा। जे कुछ कीया पीव पळ बचै न छिन घटे, भैसी जाणी जीव ४३ वादू हूणाथा सो हैरहा, और न होवे आय ळेणाथा सो छेरहे, और न छीया जाय ४४ ज्यू रचिया त्यूं होंइगा, कोहेकों सिरछेय

प्रतिनत निहकामर्श क्रिक् ज्यू जाणें त्यू राखियो तुम्हातिर ढाळी राय

साहिब ऊपर राखिये; देखि तमता एह छ ५

दूजाको देखों नहीं, दादू अनत न जाय १६६ ज्यूं तुम्हभावै त्यूं खुती, हमराजी उस बात दाहू के दिल सदकरां, भावे दिनकी रात ४७ दाद करणहार जे कुछ कीया, सी बुरा न कहणां जाय सोई सेवक शंतजन, रहिया 'रांम रजाय १८ बेमान संत्रीष्ठं।

दाद कर्ता हमनहीं, कर्ता और कोय

कर्ता है तो करेगा, तूं जिनि कर्ता होय १९ हतिमरोत्तरं !

कासी ताज मगहर गया, कवीर भरोंसे राम सैंदही सांई मिल्या, दादू पूरेकाम ५० बेमांम सेतापं

दावू रोजी संमहै, संजिक रिजक हमार हार् उस पासादमी, पीख्या सब परिवार पर पंच तन्तावे एक्सों, सन मतिवाला मांहि इ.दू भागी भूख सब, दूजा भावे नांहि ५२ बादू साहिब मेरे कापड़े, साहिब मेरा खाण साहित तिरका ताजहै, साहित ही पिंड प्राण ५३ सांई सत मन्तापेद, भाव भाकि वेसास शिदक राबूगे साचंद, मांगे दादू दात ५४

. इति देनामको अङ्ग सपूर्ण ॥ अंगर्ड ॥ सापी १/9६३ ॥

#### ॥ श्रथ पीव पिछासानको श्रंग ॥

दादू नमो नमो निग्जनं, नमस्कार गुरुदेवतः बन्दनं सर्वे साधवा, प्रणांसं पाग्ङ्गतः १ सारीके सिर देखिये, उसपर कोई नांहि दादू ज्ञान विचारकरि, सो राख्या मन मांहि २ सब छाठों तिर लालहै, सब ख़बों तिर ख़ब सब पाकों सिर पाकहै, दादू का महबूब ६ परब्रह्म परापरं, सो मम देव निरक्षनं निसाकरं निर्मलं, तस्य दावू बन्दनं ४ एक तत्व त। ऊपर इतनीं, तीन छोक ब्रह्मण्डा घरती गगन पवन अह पाणी, सप्त दीप नव खण्डा चन्द सूर चाराती लख, दिन अरु रैणी रचिल सप्तसमन्दा सवालाख मेहीगर पर्वत, अठारमार तीर्थवरत ताऊपरमंडा चवरह छोक रहै सब रचनां, दादू दास तास घरवन्दा ५ दादू जिनयहुं एती करिषरी, थंभ विन राखी सो हमकों क्यूं बीसरे, सन्तजन साखी ६ दादू जिन पाण पिण्ड हमकी दिया, अन्तर सेवै ताहि जे आवै औसाण सिर, सोईनाम संबाहि ७ दादू जिन मुझकों पैदा किया, मेरा साहिब सोय मै बन्दा उस रामका, जिन सिरज्या सबकोय ८ दादू एक समा संसारमें, जिन हम सिरजे सीय मनला बाचा कर्मनां, और न दूजा कोय ९ पति पहचांन अ

जे था कन्त कवारका, सोई बर बरिह्न

मनना वाचा कर्पनां, मै और न करिहूं १० दादू सत्रका साहित एक्है, जाका प्रगट नाम दादू सांई मोधिले, ताकी मैं बल्लि जाम ११ साचा सांई संधिकरि, साचा राखीनाव हादू नाचा नामले, सांच मार्ग आव १२ जामै भरै तो जीव है, रिमता राम न होय जामण मन्ण थें रहितहै, मेरा साहिब सोय १३ उठै न बैठै एकास, जागै संधि नांहि मरे न जीवे जगत गुरु,गब उपजि खपै उस मांहि १४ ना वहु जामे ना मरे, ना आवे गर्भवास दादू ऊंधे मुख नहीं, नरक कुण्ड दनमास १५ कतम नहीं सो बहाहै, घटै बढ़ नहीं जाय पूर्ण निहचळ एकरत, जगत न नाचै आय १६ उपजै बिनसै गुणघरै,यहु मायाका रूप दादू देखत थिर नहीं, खिण छांही खिण धूप १७ ने नाहीं सो ऊपनै, है सो उपजे नांहि अलख अर्दि अनादिहै, उपने माया माहि १८ ने वहु कर्ता नीव था, संकट क्यूं आया कमों के बति क्यूं भया, क्यूं आप बंधाया क्यूं सब योनि जगत मैं, घरबार नचाया क्यू यह कर्ता जीवड, परहाथ विकासा १९ दादू क्रत्म काल बसि, बंध्या गुण मांहीं उपजें बिछते देखतां, यह कर्ता नांही २० जाती नूर अलाह का, सफाती अरवाह

सफाती सिजदा करे, जाती बपरव ह २१ दादू खण्ड म्वण्ड निज ना भया, इकलस एकैन्स च्यूं था त्यूंहीं तेजहै, जाति रही मापूर २२ निरतंघ नूर अपारहै, तेजपुज सब मांहि दादू जोति अनन्तहै, आगो पीछौ नांहि २३ वारपार नहीं तूरका, दादृ तेन अनन्त कीमत नहीं कर्तारकी, अैनाहै भगवन्त २३ परम तेज प्रकालहै, परम नूर निवान परम जोति आनन्दनै, हंसा दादू दास १५ पग्म तेज परापं, परम जोति परमेखां स्वयं ब्रह्म सदई सदा, दादू अविच्छ अस्थिर २६ आदि अत्य आगरहै, एक अनूपम देव निराकार निज निर्मला, कायन जाणै भेव अचिनासी अपरपरा, दारपार नहीं छेव सो तूं इादू देखिलै, उर अन्तर करिसेव २७ अदिनांसी साहिब सत्यहै, जे जपजे बिनसै नांहि नेता कहिये काल मुख, तो ताहिब कित मांहि २८ दादू सांई मेरा सत्यहै, निरञ्जन निराकार दातू विनने देखतां, झूठा सब् आकार २९ उरहीं अटके नहीं, जहां राम तहां जाय दादू पावै परमासुख, जिल्लै बस्तु अधाय ३० , दादू दौंहीं उरझे घणें, मूंए गळ दे पासि क्षेन अङ्ग जहां आपथा, तहां गए निज दास ३१ जन सुर्वाताने व लेवाका सुख प्रेन रस, तेज सुद्दागन देय

दादु बाहै दासकों, कहि दूजा सब छेय ३२ मुन्दरि विलाम?

परपुरुषा सब परहरे, सुन्दरि देखे जागि अपणा पीच पिछाणि करि, दादू रहिए छागि ३३ आन पुरष हों बहनड़ी, परम पुरुष भरतार हों अवछा समझूं नहीं, तूं जाणें कतार ३४

छोहा माटी मिलरह्या, दिन दिन काई खाय दादू पारत रामबिन, कतहू गया बिलाय ३५ छोहा पारत परत करि, पलटै अपणां अङ्ग दादू कंचन हैरहे, अपणें सांई संग ३६ दादू जिंहिं परते पलटे प्राणीयां, सोई निज कारिलेह छोहा कंचन हैगया, पारतका गुण एह ३७

हहित फिरेसु मनहै, आवै जाइ सुपवन राखणहारा प्राणहै, देखण हार ब्रह्म ३८ इति पीनपिछाणनको अंग सपूर्ण ॥ अंग २०॥ सामी १७६२ ॥

# ॥ त्रुथ स्मर्थाइको श्रङ्ग ॥

दादू नमी नमी निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वेसाधवा, प्रणांमं पारंगतः १ दादू कर्ता करे तु निमखमें, कीडी कुंजर होय कुंजर थें कीडी करे, मेटि न सके कोइ २ दादू कर्ता करेत निमखमें, राई मेरु समान
मेरुकों राई करें, तौको मेटे फुरमान ३
दादू कर्ता करें तु निमखमें, जलमंह थल प्राप्त
थलमां हैं जल हरिकरें, औसा समर्थ आप ४
दादू कर्ता करें तु निमखमें, ठाली भरें भंडार
भरिया गिंह ठाली करें, औसा सिरजन हार ५
दादू धरतीकूं अंबर करें, अंबर घरती होय
नित अधियारि दिनकौं, दिनकों रजनी सोष ६
मृतक काढि मसाण थें, कहु कौंण चलावें
अविगति गिंत नहीं जाणिये, जग आणि दिखावें ७
दादू गुप्त गुणण पगट करें, प्रगट गुप्त समाय
पलक मांहि भानें घड़ें, ताकी लखी न जाय ८

दावू तोई सहीं स्याबति हुवा, जा मस्तक करदेय ९ गरीब निवाजे देखतां, हरि अपनां करिलेय १०

सुक्ष मार्गे० ।

दादू सवहीं मार्ग तांईयां, आगे एक मुकाम सोई सनमुख करिलीया, जांही तेती काम ११

पाष मतिपालरचन ।

मीरा मुझम् महरकारे, तिरपर दीया हाथ दादू कलियुग क्या करे, लांई मेरा लाथ १२

्रंतर समर्था । दादू समर्थ सब बिधि सांईयां, ताकी मैं विल्लांड अंतर एक जु सो वसे, औरां चित न लांड १३ स्हम मार्ग० ।

दादू मार्ग मिहरका, सुखी सहज संज्ञाय भवतागर थें काटिकरि, अपणे छीय बुछाय १४

दश्य समर्थाहं ।

दाद जे हम चितवे, सो कछू न होवे आय
सोई कर्ता सत्य, कुछ और किरिनाय १५
एकी छेड झुठाइ करि, एकी देइ पठाय
दाद अद्धुत साहिवी, क्यूं ही छखी न नाय १६
ण्यूं राखे त्यूं रहेंगे, अपणें बछ नांहीं
सवे तुन्हारे हाथ है, भाजि कत नांही १७
वादू डारी हरिके हाथहै, गछ माहें मेरे
बाजीगर का बांदरा, भावे तहां फरे १८
ण्यूं राखे त्यूं रहेंगे, मेरा क्या सारा
हुक्रमी सेवक रामका, बंदा बेचारा १९
साहिव राखे तो रहे, काया माहें जीव
हुक्मी बंदा डाटचिछ, जबही बुछावे पीव २०

खंड खंड प्रकासहै, जहां तहां भरपूर बादू कर्ता कार रह्या, अनहद बाजै तूर २१ इसर सम्बोई० ।

पतिपहिचान० । .

दादू दादू कहत हैं, आप सबघट मांहि अपणी रुचि आप कहें, दादू यें कूछ नांहि २२ हम थें हूवा न हेाइगा, ना हम करणे जोग ज्यूं हिर भावे त्यूं करें, दादू कहै सब छोक २३ षतिवत निहक्तामण ।

दादू दूजा क्यूं कहें, तिरपर साहिब एक सो हमकों क्यूं बीसरे, जे युग जांहि अनेक २४ समर्थ सामीमूत० ।

आप अकेला सब करे, औरों के तिर देय दादू सोभा दास कूं, अपणा नाम न लेय २५ आप अकेला सब करे, घटमे लहार उठाय दादू सिरदे जीव के, यो न्यारा हैजाय २६

ईश्वर समर्थाई०।

ज्यूं यह तमझे त्यूं कहो, यह जीव अज्ञानी जेती बाबा तें कही, इन एक न मानी २७ दादू प्रचा मागे छोक सब, कहें हमकों कुछ दिखलाय समर्थ मेरा सांईयां, ज्यूं समझे त्यू समझाय २८ दादू तनमन लाइकरि, सेवा दिंढ करिलेइ कैता समर्थ रामहें, जे मांगे सो देय २९

समर्थ साचीभूत०।

समर्थ सो सेरी समझाइतें, करि अण कर्ती होय घट घट व्यापक पूर सब, रहे निरंतर सोय ३० रहे नियारा सब करें, काहू लिस न होय आदि अत्य भाने घडें, कैसा समर्थ सोय ३१ कर्तामाचीयून०।

सुरमनहीं तन कुछ करे, यों कलघरी बणांय कोतगहारा हैरहा, सबकुछ होता जाय ३२ लिपे छिपे नहीं तन करे, गुण नहीं ज्यापे कीय दादू निहचल एकाम, महजें सबकु होय ३२ विन गुण व्यापे सब कीया, समर्थ आपे आप निराकार न्यास रहे, दादू पुन्य न पाप ३३ 👉

ईश्वर समर्थाई० ।

समता के घर सहजरी, दाद दुविधा नांहि सांड समर्थ सबकीया, स्माझ देखि मन मांहि ३१ हे तो रती नहीं तो नहीं, सब कुछ उतपत होय दुखमें हाजिर सब कीया, बूझ बिरछा कीय ३५ महीं तहां यें सब कीया, अप आप अपय निज्ञ तत न्यारा नां कीया, दूजा आव जाय ३६ खाछिक खेळे खेळ करि, बूझे बिरछा कीय छे करि सुखिया नां भया, दे करि सुखिया होय ३७ देवेकी सब भूपहै, लेवेकी कुछ नांहि

साई मेरे सब कीया, तमाझ देखि मन माहि ३८० इन्दू जे साहिब सिरजै नहीं, तो आप क्यू करि होय जे आपेही जिपजै, तो मारेकरि जीवें कोइ ३९०००

कात्तिकर्त । कर्म फिरावे जीवकों, कर्मोक् कर्तार, कर्तारकों कोई नहीं, दादू फेरन हार ४०

इति समग्रीहको अञ्च संपूर्ण अंग २१ ॥ साम्री १८३१ ॥

### ॥ ग्रथ शब्दका ग्रङ्ग्र॥

इद् नमी नमी निरंजनं, नमस्कार गुहदेवतः बंदनं सर्वताथवा, प्रणांमं पारंगतः १ दादू मध्दें बंध्या सब रहे, सब्दें ही सब जाय सर्दें ही सत्र उपजै, सर्दें सत्र समाइ २ दाद सब्देंहीं सबु पाईए, सब्देंहीं संताष लब्देंहीं अस्थिर भया, लब्दें भागा लोक इ दादू नहेंदें सुक्ष्म भया, सहेंद सहज समान सब्देंही निगुण मिले, सब्दें विभील जान श द दू नवें हीं मुक्ता भया, तवें तमझै प्राण सब्दें शि सुझै सबै, सब्दें सुरझै जाण ५ दावू ऊँकार पें ऊपने, अरमपरम संजोग अकूर बीज है पाप पुन्य, इंहिबिधि जीगरु भीग ६ कुँकार थें ऊंपजै, विनते बहुत विकार-भाव मिक्त छै थिर रहैं दादू आतम सार ७ पहिली कीया आपयें, उत्ति ऊँकार ऊँकार थैं जपने, पंचतत्व आकार पंचतत्त्र थें घटभया, बहुबिधि सब विसतार दादू घटथें ऊपजे, मैं तें बरण विचार द एक मन्द्र सब कुछ कीया, अना समर्थ सोय आगे पीछें तो करे, ने विछिद्दीणां होय ९ निरंजन निरकारहै, ऊँकार आकार दार् सवरंग रूप सब, सब बिधि सब बिसतार १० आदि सब्द ऊँकारहै, बोक्षे सब घट मांहै दादू माया बिस्तरी, परमतत्व यह नाहि ११ ईचरत्तमर्थाई०।

पैदा कीया घाटघाड़, आपै आप उपाय िकमति हुनर कारीगरी, **राह**्ळाखी न जाय १२ जंत्र बजाया साजिकरि, कारीगर कर्तार: पंचुंकार सनांदहै, दादू बोलण हार १३ पंच उपनां सब्देथें, सब्द पंचसूं होय साई मेर सब कीया, बूझै बिरला कीय १४ दाद एक सब्द सुं ऊंनवे, बरसण छागा आय एक सद्दर्शी बीवरे, आंप आपकों जाय १५ दाव नाधु नब्दनों मिछि रहै, मनराषै बिछमाय साधनब्द बिन क्यूं रहे, तबहीं बीवर जाय १६ दाद सब्दजेर संगितिलेरहै, एकरस पूरा कायर भाजे जीवल, पग मंडि सुग १७ लब्द बिचार करणी करे, रामनाम निज हिन्दे धरे काया माहै मोधै सार, दादू कहें लहैसी पार १८ दाइ काहे कीडि खरचिये, जे पैकै सीझे काम सब्दें। कारज सिध भया, ती सुरमन दीजी राम १९ दाद राम हिरदै रस भेलिकरि, को सांधु सब्द सुणाइ जाणूं कर दीपक दीया, अस तिमिर राव जाय २० दाद् बाणी प्रमकी, कमल विगाम होय साध मद्द मातकहै, तिन सद्दों मेह्या मोहि २१ दादू हिम्झुन्यी वाणी सावूभी, सो पन्यि येरे सीस

छूटै माया मोहण, प्रेम भजन जगहील २२ दाद मुग्की रामहै, सब्द कहें गुरु झांन तिन सब्दों मन मोहिया, उनमन लागा प्यान २३ सब्दों माहें रामधन, जे कोई लेंड बिचारि दाद इस संसारमें, कवहूं न आवे हारि २४ दाद राम रसायन भरिषस्ता, साधु न सब्द मिलार २५ सब्द सरोवर स् भरभस्ता, हरिजल निर्मल नीर दाद पीने प्रीतिसों, तिनके आखिल सरीर २६ सब्दों माहें रामरस, साधु भरि दीया आदि अंत्य सब संतिमिलि, यो दादू पीया २७ ग्रस्तुल कनीर्याः।

कारज को तीझै नहीं, मीठा बेल्टे बीर यादू ताचे तब्दबिन, कटे न तनकी पीर ९८

तद्द वंघाणा साहकै, ताथें दादू आया दुनिया जीवी वापुरी, सुख दर्नन पाया २९ दादू गुण तजि निर्मुण बोलिये, तेता बोल अबोल गुण यह आपा बोलिये, तेता कहिए बोल २० साचा सद्द करीरका, मीठा लागे मेंहि दाद सुणतां परमसुख, केता आर्नद होय ३१

रित कर्नेको यह संपूर्ण ॥ जङ्ग १२ ॥ सापी १८६२ ॥

#### ॥ ग्रथ जीवत सृतक की ग्रङ्ग ॥

दाद् नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः वंग्नं सर्वताघवा, प्रणांमं पारंगतः १ घरती मत आकासका, चंद खुरका छेष दाद् पाणी पवनका, राम नाम कहिदेय २ दादू घरती हैरहे, ताजि कूड़ कपट अहंकार साई कारण सिरमहे, ताका प्रत्यक्ष निरजनहार १ जीवत माटी मिलिस्हे, सांई सनमुख होष दादू पहिली मारे रहे, पीर्ल तौ सब कोय १ दीन गरीवीः।

आपा गव गुमान तिज, मद मछर अहंकार गहै गरीबी बंदिगी, सवा लिरजनहार ५ मद मछर आपा नहीं, कैसा गर्व गुमान स्वमेंही समझै नहीं, दादू क्या अभिमान ६ झूठा गर्व गुमान तिज, तिज आपा अभिमान दादू दीन गरीबहै, पाया पर निर्वान ७

जीवनक्र ।

दादू भाव भक्ति दोनता अङ्ग, प्रेम प्राती सदा तिहिं संग दे दादू सव रंक सब मरहिंगे, जीवे नांश कोय सोई कहाए जीवता, जे घर जीवा होय ९ दादू मेरा बैरी में मूवा, मुझै न घार कोय महीं मुझकों मारतां, में मर जीवा होय १० जाया माया मोडनें।

बेरी मारे मिरगण, चित थें निसरे नांही

दादू अजहूं साछ है, समझि देखि मन मांहि '११

सभय अनुपार ।

दादू तौ हूं पाँव पीवकीं, जीवत मृतक होय आप गमाये पीव मिलै, जानत है सब कोय १२ द्दाद्द ती तूं पांचे धीवकों, आपा कंछू न जाणि आपा जिस थें ऊपजै, लोई सहज पिछांणि १३ क्ष तो तुं पावै पीवकीं, से भेग तत्र खांच में मेरा सहजें गया, तब निर्मेळ दर्सन होय १४ थहीं मेरे पांट निरि, मिरए ताके भारि दादू गुर प्रसाद सं, सिर थें घरी उतारि १५ मेरे आगे मे खडा, ताथें रह्या लुकाय दाहू प्रगट पीव है, जे यह आपा जाय १६

सुक्ष्म मार्ग 🕫

जीवत मृतक हैकरि, मार्ग मांहैं आव पहिली सीस उतारि करि, पे. छै घरीए पाव १७ रादू मार्ग साधुका, खरादु हेळा जाणि जीवत मृतक हैचले, राम नाम नीमाणि १८ दाद् मार्ग कठिनहै, जीवत चलै न कोय सोई चलि है बापुग, ने जीवत मृतक हाय १९ मृतक हाँवे सा चले, निरंजन की बाट दाहू पावे पीव कीं, लंघे औघट घाट २० जीवन मृतकः।

दादू मृतक तनहीं जाणिए, जब गुण इंद्रिय नांहि जब मन आपा कि गया, तत्र ब्रह्म-समाना मांही २१ दादू जीवतही मरिजाइए, मरिमाहै मिछिजाय साईका संग छाडि करि, कूंग सहै दुख आप २२

दाद आपा कहा दिखाईए, जे कुछ आपा है।य
यह तो जाता देखिये, रहिता चिह्नें सोय २३
दाद आप छिपाइए, जहां न देखें कोय
पीव को देखि दिखाइए, त्यूं त्यूं आनंद है।य २६
आप निर्देशित ।

हादू अंतरगति आपा नहीं, मुख्युं में तें होय हादू दोत्त न दीजिये, यों मिलि खेलें दोय २५

उभय असम्। व

के जन आपा मेटि करि, रहे रांम खोलाय दादू तवहीं देखतां, साहीत्र सो मिलिजाय २६ दीवगाति ।

गरीव गरीवी गहिरहा, मतकीनी मत कीन दाद आपा मेटि करि, होइ रहा छैछीन २७

में हों मेरि जब लगे, तबलग विलमें खाय में नाहीं मेरि मिटे, तब दादू निकटि न जाय १६ दादू मना मनी सब लरह, मनी न मटीजाय मना मनी जब मिटिगई, तबहीं मिले खुदाय २६ दादू में में जालिदे, मेरे लागी आगि में मैटेमंग दूरि करी, साहिब के संगि लागि ३० मनसुद्धी सानि ।

हादू खोई आपणी, खण्या कुछकी कार मान बड़ाई पतिगई, तत्र सनमुख सिरजनहार ३१

बादू में नाही तब एक है, मैं आई तब दीय में तें पडदा मिटिंगया, तब ज्यूंथा त्यूंदी होय ३२ हचय करणा शनकी ।

नूरसरीया करि छिया, बंदीं का बंदा बादू दूजा को नहीं, सुझ सरीया गंदा ३३ बीरव स्वकः।

बादू सीख्यूं प्रेम न पाइए, सीख्यूं प्रीति न होय सीख्यूं दर्स न उपजे, जबलग आप न खोय ३४ कहिबा सुनिवा गतभया, आपा परका नास बादू में तें मिटिगया, पूर्णवद्धा प्रकान ३५ बादू सोई कारण मासका, छोड़ी पाणी होय स्कें आटा असत का, दादू पावे सोय ३६ तन मन मेदा पासि किर, छाणी छाणी स्यौछाय यों निन बादू जीवका, कबहूं साल न जाय ३७ पीसे उपरि पीसिये, छाण उपरि छाणि तो आत्म कण उन्नरें, दादू सेसी जाणि ३६ पिहली तन मन माथि, इनका मरदै मान बादू काढ़ जेन्नमें, पीछें सहज समान ३९ काट उपरि काटिये, दाधे कूं दौंलाय दादू नीर न सीचिये, तो तग्वर वधता जाय ४० दादू सबकूं संकट एकदिन, काल गहैगा आय जीवत मृतक हैरहै, ताके निकटि न जांग ४१ दादू जीवत मृतक हैरहे, सबको विस्क्त होय काढो काढो सब कहै, नाम न लेवे कोय ४२

सारा गहिला है। है, अंतरजामी जाणि तो छूटे संसार थें, रस पीवे मारंग प्राणि ४६ गूंगा गहिला बावला, सांई कारण होय दादू दिवानां हैरहै, ताकूं लखे न कीय ४४ — जीवत गुतुक्त ।

जीवत मृतक साधु की, बाणी का प्रकास दादू मोहे रामजी, छीन भए सब दास ४५

दादू आपा मेटि समाइरहु, दूजा धंघा बादि

दादू काहे पाचे मरे, सहजें स्मरण माधि ४६ दादू जे तूं. मोटा मीरहै, सब जीवों में जीव क्षापा देख न मुखिये, खगदु हुछा पीव ४७

हादू आपा मेटै एकरत, मन आस्थर छै छीन

अरस परस आर्नद करें नदा खुनी सो दीन ४८ इन्दर ममर्थाई

नहीं तहा थें सब किया, फिरि नांहीं हैजाय दादू नांहीं हेाइरहु, साहिब सूं ल्योलाय ४९

स्मरण नाम निरसंसय०।

इसहू सारा करिछीया, जीवत करणीमार

पीछैं संसाको नहीं, दादू अगम अपार ५० मध्य निरम्बर।

माटी मांहे ठौरकार, माटी माटी मांहि हादू समक्रीर शाखिये, है पक्ष दुविध्या नांहि ५१ इति जीवत मृतककी बङ्ग संपूर्ण ॥ बङ्ग २३ ॥ सापी १६१३

# ॥ ग्रंथ सुरातनको ग्रङ्ग ॥

दादू नमी निमा निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वताघवा, प्रणांमं पारंगतः १ सरसती साधानरणें।

ताचा तिरसं खेळे है, यह ताधू जनका काम दादू मरणां आसंघै, तोई कहेगा राम २ राम कहेते मिरकहे, जीवत कह्या न जान जाय दादू अतें राम कहि, तित सुर तमभय ३ जब दादू मिरवागहै, तब छोगूं की क्या छाज सती राम ताचा कहै, तब ताजे पतिसं काज ४

सुरवीर कांगर० ।

दादू हम कायर कडुंबा करिरहे, सूर निगला होय निकास खडा भैदान में, ता सम और न कोय ५ सम्मती सामनिरनै ।

मडा न जीवे तो तंग जले, जीवे तो घर आणि जीवण मरणां रामसं, सोई सती करि जाणि ६ जन्मलगे विभचारणी, नख सिख भरी कलंक पलक एक सनमुख जली, दादू घीय अंक ७ स्वांग सतीका पहरि करि, करे कुठंबका सोच बाहरि सूरा देखिये, दादू भीतर पोच द सती त सिरजनहार सी, जल बिरहकी झास मां वहु मरन जल्लिबुझैं, असैं संग दयाल ९ दादू मुझहोते लखानिर, तो लख देती वारि सहमुझ दीया एकसिर, सोई सोंपै नारि १० सती जली कोइला भई, मुये महकी लार यों ज जलती राम सूं, साचे संग भनिर ११ मुये महे सूं हेत क्या, जे जीवकी जाण नाहि हत हरीसूं कीजिये, जे अंतरजामी मांहि १९ सर्थीर काथर ।

सूग चिंढ संप्रामकूं, पिछा पग क्यूं देय साहिब छाजै भाजतां, धृक जीवन दादू तेय १६ नेवक सूरा रामका, तोई कहेगा राम दादू सूर सनमुख रहे, नहीं कायर का काम १४ कायर कामि न आवई, यह स्रोका पेत तन मन सूपे रामकों, दादू सीस सहेत १५ जबछग छाछच जीवका, तबछग निभय हूवा न जाय काया माया मन तजै, तब चोड़े रहे बजाय १६ दादू चोढेमें आनंदहै, नाम घरचा रणजीत साहिब अपणा करिछीया, अंतर गतिकी प्रीति १७ दादू जे तुझ काम करीमसं, तो चौहटै चिठकिर नाच 'झूठाहै सो जायगा, निहचै रहमी साच १८ जीवत सुनकः ।

रांम कहैगा एककी, जे जीवत मृतक होय बादु ढूढे पाइये, कोटे मध्ये कीय १९ स्रुपती पाष्ट्रीनी०।

सूरा पूरा तंतजन, तांई कों तेवे दादू ताहिब कारणें, तिर अपणां देवे २० सूरा झूझे खेतमें, तांई तनमुख आय सूरेकूं तांई मिले, तब दादु काल न खाय २१ मिरेबे ऊपर एकपग, कर्ता करेसु होय दादू ताहिब कारणें, ताला बेली मोहि २२

हारभरोम ।

दादू अंग न खैंचिये, कहि समझांऊं तोहि मोहि भरोला रामका, बंका बाल न होय २३ बहुत गया थोडा रह्या, अन् कीव सोच निवारि दादू मरणा माहिरहु, साहिन के दरवारि २४

सुरवीर कायर०।

जी ऊंका संसा पद्या, कोका को तारे हादू सोई सुरवा, जे आप उबारे २५ जे निकले संसारथें, सांईकी दिस धाय जो कबहूं दादू बाहुँहै, तो पीछें माखा जाय २६ दादु कोई पीछें हेला जिनकरें, आगे हला आव आगें एक अनुपहें, नहि पीछेंका भाव २७ पीछेंको पग नां भरे, आगेंकों पगदेय दादू यह मत सुग्का, अगम ठीगकों लेग २८ आधा चिंछ पीछा फिरे, ताका सुंहमें दीठ दादु देखे देइदल, भागे दे करि पीठ २९ दादू मरणां माडिकरि, रहे नहीं ल्यौछाय कायर भाजे जीवले, आरणि छाडे जाय ३०

खुरा होय सु मेरु उछंचै, सब गुण-बंध्या छूटै, दादू निर्भय हैरहै, कार्यर तिणां न तूटै ३१ स्रास्ती साधीनरणैं। सर्पके लिर काळ कुंजर, बहु जोध मार्य मांहि

सपेक सिर काल कुजर, बहु जांध मार्ग माहि कोटिमें कोई एक असा, मरण आसंघ जांहि ३२ हादू जब जागे तब मारिये, बैरी जीवके साल, मनसा डाइण काम रिपु, कौंध महाबलि काल ३३ पंचचार जित वत रही, माया मोह बीच झाल चेतन पहरे आपणें, कर गहि खडग संभालि ३६ काया कबज कमाण करि, सार सब्द करि तीर हादू यह सर सांधि करि, मारे मोटे मीर ३५ काया कठिन कमांण है, खांचें वीरला कोय मारे पंचू मृगला, दादू स्रा सोय ३६ जे हरि कोषिकरे इनडपरि, तो कांम कटक दल जांहि कहां लालच लोभ कोच कतभाज, प्रयटरहे हरि जहां तहां ३१९

नीवत मृतकः । तब साहित की सिजदा कीया, जब सिरयस्त्रा उतारि थीं दादू जीवत मरे, हिरस हवाकी मारि ३८

दादू तन मन काम करिमके, आवै तो नीका

जिसका तिस कों दीजिये, सोच क्या जीवका ३९ जे तिर सूप्या राम कों, सो लिर अया सनाथ हाबू दे जरणभया, जिसका तिस के हाथ ४० जिसका है तिसकूं चहै, दादू ऊरण होय पहिंछी देवे सो भला, पीछे तो सब कोय ११ साई तेरे नाम पार; तिर जीव करें। कुरवाण तन मन तुम्हपर बारणें, दादू पिंड प्राण ४२ अवणें लांईका कारणें, क्या क्या नही की जै बाडू सब आरंभ तजी, अपणां तिर दीजै ४३ तिरकै साटै छीजिये, साहिदजी का नाम खेळे तीत उतारि करि, दादू मैं वाछिजाम ४४ खेळे तीत उतारि करि, अधर एक लों आय बादू पाने प्रेम रस, सुख में रहे समाय ४५ दादू मरणैश्री तं मत हरे, तब जग मरता जोय मिछ करि मरणा रामस्ं, तौ कछि अजरावर होय ४६ . दाहू मरणे थी तूं मेति डरै, मरणां अंत्य नदांन रे मन मरणां तिराजिया, कहिले केवल राम ४७ दाद् मरणेथी तुं मती डरै, मरण पहुंच्या आय रेमन मेरा राम कही, बेगा बार न छाय १८ दादू मर्गेपी तूं मतहरै, मरणां आज कि काह्रि मरणा मरणा क्या करे, बेगा राम सभाछि ४९ दादू सरणा खूब है, निपट बुरा बिभचार दादू पुर्ति कूं छाडि करि, आन भन्ने भरतार५० दादू तनतें कहा डराइए, जे बिनास जाइ पलबार

कायर ह्वां न छूटिये, रे मन ही हुनियार ५१ दादू मरणां खूबहै, मिरमीहैं मिछिजाय साहिबका संग छाडि करि, कूंण सहै दुख आय ५२ दादू मांहै मनसों ब्रूझकरि, असा सूरा बीर इंद्रिय अरु दल भानि सब, यों किछ हुवा कबीर ५३ साई कारण सीतरे, तन मन सकल सिर — दादू प्राणी पंचरे, यों हरि मिल्या कबीर ५४ सबै कसौटी सिरसहै, सेवक साई काज दादू जीवन क्यूं तजै, भाजें हरिकों लाज ५५ साई कारण सब तजै, जनका असा भाव दादू राम न छाडिये, भावे तन मन जाव ५६

हादू सेवक सो भछा, सेवै तन मन छाय हादू साहिब छाडि किर, काहूं संग न जाय ५७ पतिव्रता पति पायकों, सेवै दिन अरु रात हादू पति कों छाडिकारे, काहूं संग न जात ५८

दादू मिरनो एक जु बार, अमर जुकेडै मारिये तौ तिरिये संसार, आत्म कारज सारिये ५९ दादू ने तूं प्यासा प्रेमका, तौ जीवण की क्या आस सिरकैसाँट पाईये, भरि भरि पीवौ दास ६०

सुरवीर कायर०।

मन मनता जीते नहीं, पंच न जीते प्राण दाद रिपजी ते नहीं, कहें हम सूर सुजाण ६१ मन मनता मारै नहीं, काया मारण जीहि हादू बांत्री मारिये, तर्प मरे क्यूं मांहि ६२ ग्राह्म ।

दादू पाखर पहारे करि, सब को झूझण जाय अंग उघाडे स्रवां, चोट मुहें मुंहि खाय ६३ जब झूझे तब जाणिये, काछे खड़ें क्या होय चोट मुहें सुहि खाइगा, दादू स्रा तोय ६४ स्रा तन सहजे सदा, साच सेल हथियार लाहिब के बल झूझतां, केते कीय सुमार ६५ हादू जवलग जी लागे नहीं, प्रेम प्रीत के सेल तब लग पाव क्यू पाईये, नहीं वाजीगरका खेल ६६ हादू जे तूं प्यासा प्रेमका, तौ किस की सतें जीव सिर के साट लीजिये, जे तुझ प्यारा पीव ६७ हादू महा जीधा मीटा बूली, सो सदा हमारी भीर सब जग झूठा क्या करें, जहां तहां रणधार ६८ दादू रहते पहते राम जन, तिनभी पांड्या झूझ साचा मुह मोड नहीं, अर्थ इतांही बूझ ६९

बाबू कांधे सवलके, निरवाहैगा और सात्तण अपणें ले बल्या, दादू निरुचल ठोर ७० बरावन०।

हाटू क्यावल कहां पतंत्रका, जलत न लागे बार बलती हरि बलवंतका, कीवें किहिं आघार ७१ राखणहारा राम है, सिर उपर मेरे दादू केते पश्चिमए, बैरी बहु तेरे ७२ प्राधित वीनती ।

दृष्ट् बिल तुन्हारे बापजी, गिणत नगणा राव मीर मलक प्रधान पति, तुन्ह बिन सबहीं बाद ७३ राद् गाली गमपर, अपणी आप संत्राहि दूजाको देखों नहीं, ज्यूं जाण त्यूं निरवाहि ७३ तुन्ह बिन दूजा को नहीं, हमको गोलण हार जे तू गाले साईया, तो कोई न सकै मारि ७५ सब जग छाडे हाथ थें, तुन्ह जिन छांडहु गर्म नहीं कुछ कारज जगतसों, तुन्हहीं सेती काम ७६

द'दू जात जीय थें तौ दरों, ज जीव मेग होय

जिनि यह जीव उपाईया, सार करेगा सीय ७७ दादू जिनकूं मांई पघरा, तिन बंका नीही कीय सब जग रूठा क्या करे, गावण हारा सीय ७९ दादू साचा माहिब निर ऊपरें, तती न छागै वाव चग्ण कमछ की छाया रहे, कीया बहु तप साव ७९

्रं सुरातन भीनती ।

दार्द्दे कहे जे तूं राखे मांईयां, तो मार न सके कोय बाल न बंका करिसके, जे जग वैरी हाय ८०

सुरा ०.1

दादू राषण हारा राखें, तिस को कोण मारे उसे कीण दवावें, जिमे लाई तारे कहें दादू मो कन्हूं न हारें, जे जन लाई संभारे पर निर्भय बैठा राम जिप, कबहूं काल न खाय जब दादू कुंबर चढ़े, तब सुन हांझ खिजाय देश कायर कूकर कोटि मिलि, भोकै अरु भागे दादू यग्वा गुरु मुखी, इस्ती नहीं लागे देश ॥ इति स्पाननको अन्न नेपूर्ण ॥ शह २४,॥ साथी १८६५ ॥

### ॥ ग्रथ कालको ग्रङ्ग ॥

दाद् नमी नमी निःजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वेनाधवा, प्रणामं पारंगतः १ काल न स्झै कंधपर, मन चितवै बहु आस दादू जीव जाणें नहीं, कठिन काल की पॉन र बाद् काल हमारे कंध चढि, सदा बजावे तूर काल हरण कर्ता पुरुष, क्यू न संभाले सुर ३ जहां नहां दाहू पग धरे, तहां काल का फांध सिंग्डपर मांच खड़ा, अन्नहूं न चेते अंघ ६ दाहु काल ग्रामनका कृहिय, काल रहित कहि सोय काल रहित स्मरन सदा, बिना य्राम न होय ५ दादू मरिए राम बिन, जीजै राम सैनाल अमृत पीते आतम, यों साघू बंचे काल ६ दादू यह घट काचा जल भस्ता,विनमत नांहीं बार यहु घट फूटा जलगया, नमझत नही गंवार 🥲 फूटी काया जाजरी, नव ठाहरि काणी ताम दादू वंयू गहै, जीव सरीपा पाणी 🖘 🐪

बावभरी इस खालका, झूठा गर्ने गुमान दाद विनमें देखतां, तिनका क्या अभीमान ९ सदू हम तौ मूच मांहि है, जीवण कारु भ्रम झठे का क्या गारिबा, पाया मुझ मरम १०. यह बन हरिया देखि करि, फूल्यौ फिरे गवार दादू यहुमन मृगला, काल अहंडी लार-११ सबहा है। में काल मुख, अप्यै गहि कर दीन विनसै घट आकारका, दादू जे कुछ कीन १२: काल कीट तन काठकूं, जग जनमर्की खाय दाद दिन दिन जीव का, आव घटंति जाय १३ काल प्रामे जीव की, पल पल साहीं सास पग पग माहैं दिन घडी: दादू छखैंन तास १४ पाव पलक की सुधि नहीं, तिमि सब्द क्या हीय कर मुख मांडे महतां, टाटू लखेन कोय १५ दाद काया काग्वी, देखत ही चिछ जाय जब लग मास मर्गर में, गम नाम स्योलाय १६ दाद काया कारवी, मंग्रह भरोमा नाहि आमण कुं नर निर छत्र, विननि जांही क्षण मांहिं १७ दाद काया कास्वी, पडत न छ।मै बार वालण हारा महलमै, सोभी चालण हार १८ दाद काया कारवी, कदेन चाळै संग कांठि बरत के कीवणां, तक होइला भंग १९ कहतां सुणता देखतां, छेतां देतां प्राण दादू में। कतहूं गया, माठी घरी मसाण २०

सींगी नाद न बाजही, कत गये सु जोगी दादू रहत मही में, रसं भोगी २१ दादू जीयरा ज़ाड़गा, यह तन मांटी होय जे उपज्या सा बीनिसिंह, अमर नहीं कांछ कोय २२ दादू देही देखतां, सब किमही की जाय जब लग साम सर्रार में, गोविंद के गुणगाय २६ द दू देही पांहुणी, हंम बटाऊ मांहि क्या जाणूं कब चालसी, मोहि भरोना नांहि २२ दादू सबको पाहुंणा, दिवम चारि संसार औत्तरि औत्तरि सब चल, हमनी इहै विचार २५

#### भैमईपंच विचयता ।

सबकी बैठे पंथ निर, रहे बटां क होय जे आयं त जांहिंगे, इस मार्ग सब काय २६ बेगि बटां पंथानिर, अब विलंब न की जै दादू बैठा क्या करें, राम जांग ली ली जै २७' संझ्या चले उतावल, बटां का बन खंड मांहिं/ बरिया नांहीं टेलकी, दादू बेगि घा जांहि २८ दादू करह पलाण कि , को चेतन चहि जाय मिलि साहिब दिन देखतां, मेझ पढ़ै जिन आय २९ पंथ दुहैला बेरा घर, संगन साथी कोय उस मार्ग हम जांहिंगे, द दू क्यू मुख सोय ३० लंघण केलकु घणां, केपर चाटू दीह अहरांघी पंच में, विहेदा आहींन ३१% कास चिनावणीः ।

राष्ट्र इसतां रोबतां पांहुंणां, काहू छाडि न जाय काल खंडा सिर ऊपरे, आवण हारा आय ३२ दादू जीरावेरी काल है, सो जीव न जाणें सब जग सूता नीदडी, इस ताणी बाणी ३३ दाद करणी कालकी, सब जग मलय होय राम निमुख सब मुरिगए, चेति न देखे कीय ३४ साहिब कूं स्मरे नहीं, बतुत ऊठावे भार हाद करणी काल की, सब प्रलय संसार ३५ स्ता काल जगाड करि, तब पैते मुख मांहि दाव अचिरच देखिया, कोई चेते नांहि ३६ सब जीव विंताहै काल हूं, करि करि केटी उपाय साहित को नमझै नहीं, यें प्रखय हैजाय ३७ दाद् कारण कालके, सकल संवारे आप मीच विला है मरणकीं, राहू सोग संताप ३६ हादू अमृत छाडि करि, विषे हङाहल खाय जीव विता है कालकूं, मूढा मरि मरि जाय ३९ निर्मेल नाम विसारि करि, दादू जीव जंजाल नहीं तहां थें करि छीया, मनता माहें काल ४० सब जग छेळी काल कमाई, करद लीये कंठ काटै पंच तत्व की पंच पंखुरी, खंड खंड कीरे बाटै ४१ सब जग सुना नींदभरि, जागै नांहीं कोय आगै पाँछैं देखिये, प्रत्यक्ष प्रखय होय ४२ काल झाल में जग जलै, भाजन न कसे कीय

दादू सर्णे ताचके, अभय अमर पर होय ४३

ये सज्जन दुग्जन भये, अंतकाल की बार हादू इनमें को नहीं, विपति बटावण हार ४४ संगी सज्जन आपणां, साथी सिरजनहार हादू दूजा को नहीं, इहि कलि इहि संसार ४५

ए दिन बीते चिलिगए, वै दिन आए घाए रामनाम बिन'जीवकूं, काल ग्रासे जाय ४६ जे उपज्या सो बिनिन है, जे दीते सो जाय हादू निगुर्ण राम जिंदि, निहचल चिन लगाय ४७ जे उपज्या मी बिनिसहै, कोई थिर न रहाय दादू बारी आपणी, जे दीरों सो जाय ४८ दादू सबजग मारे मिर जातहै, अमर उपावण हार रहिता रिमता राम हैं, बहिता सब संसार ४९

दादू कोई थिर नहीं, यह सब आवे जाय अमर पुरुष आपे रहे, के साधू स्योत्साय ५०

यह जंग जाता देखिकारे, दादू करी पुकार घडी महूरत चालणां, राखे सिरजनहार ५१ दादू बिखसुख मांहै खेलतां, काल पुहूंच्या आय उपने विनसे दखतां, यह जग यों ही जाय ५२ रामनाम बिन जीवने, केते मुए अकाल मीच बिनां से मरतहै, ताथें दादू साळ ५३ कवीतार ।

सर्प हिंच हस्ती घणां, राकन भूत प्रेत तिसवन में दृष्ट्र पड्या, चेते नहीं अचेत ५४ -पृन विना थे बीछुड्या, भूलिपड्या किस ठौर मरे नहीं उर फाटि करि, दादू बड्या कठौर ५५ कार्शविद्यापत्रीर ।

जे दिन जाइसु बहुर न आवे, आव घटै तन छीजे अंत्यकाल दिन आइ पहूंता, दादू डील न कीजै ५६ दाद औानर चलिगय, बारेयां गई बिहाय कर छिटकै कहा पाईपे, जन्म अमोलिक जाप ५७ दाद गाफिल हैंग्ह्या, गहिला हूवा गंवार सां दिन चीति न आवई, सोवै पाव पसार ५८ ्रदाद् काल हमारा करगहै, दिन दिन खैचत जाय अजेहूं जीव जांगे नहीं, लोवत गई बिहाय ५६ सूना आवे सूना जाड़, सुता खेळे सूना खाय सुना लेवे सुना देव, दादू सुना जाय ६० दादू देखतहीं भया, स्याम बर्ण थे नेत तनमन जीवन मब गया, अजहं न हरिखं हित ६१ दादू झूठ के घर देखि करि, झूठे पूछे जाय झूंठ झूठा बोलंत, रहें मतांणूं आय ६२ बादू प्राण पयाना करिमया, माटी घरी मलाण जालण हारे देखि करि, चतै नहीं अजाण ६३ रादू केई वाले केई जालीये, वर्ड बालण बांहि

केई जालण की करे, रादू जीवण नांहि ६४
रादू केई गांह केई गांहीये, केई गांहण जाहि
केई गांहण की करे, रादू जीवण नांहि ६५
रादू कहै उठिरे प्राणी जागि जीव, अपणां सज्जन संभाल
गांकिल नीर न की जिये, आइ पहूंता काल ६६
समर्थ का लरणां तजें, गहै आन की ओट
दादू बिल्वंत कालकी, नंयू कार बेंचे चोट ६७

अबिनांसी के आसीर, अजरावर की औट दाबू सरणे साचके, करे न लागे बोट ६६ मृते भागा मरण थें, जहां जाइ तहां गार दांद् खर्ग पंपालसे, कठिन कालका सोर ३९ हाहूँ तब मुख मंहि काल के, माझा माया जाल बादू गोर मताण में, शंखे स्वर्ग पयाल ७० षाद्र सडा सलांणका, किता करें डफांण सृतक सुग्दा गेरिका, बहुत करे अभिमान राजा राणा रावमे, में खानों निर खान माया मोह प्रसारे एता, सब धरती असमान ७१ पंच तत्वका पूतला, यह पंड सवारा मंदिर माटी मांनका, दिनसत नही बारा हाड चांम का पींजग, निचि नोळण हारा दाहू ताम पैस करि, बहु कीया पसारा ७३ बहुत प्साम करि गया, कुछ हाथ न आया दादू हरिकी मिक्त विन, प्राणी पछि ताया ७३

माणा जल का बुद बुद्दां, पाणी का पोटा दादू काया कोटमें, में वासी मोटा ७१ बाहरि गढ निर्भय करें, जीवे के तांड़े दादू माहें काल है, सो जाणे नांही ७५

चित कपटी ।

हादू साचै मतै-साहिब मिळै, कपट मिळेगा काळ ... साचै परम पाईए, कपट काया मैं साळ ७६

कास विवादणी । मनहीं मांही सीच है, मारीके सर छाळ के कुछ व्यापै रामतिनन, दादू मोई काल ७७ दाद जाते लहीं विकार की, काल कमल मैं सोय प्रेम लरि सो पीवकी, भिन्न भिन्न थीं होय ७६ . दाद काल रूप मांडर्सें, कोई न जाणै ताहि ए कूडी करणी कालहै, सब काहंकू खाय 95 दादू निख अमृत घटमे बनै, दोन्यू एकै ठाम मापा विषे विकार नव, अमृत हरिका नाम देश 🍦 दाद कहां सु महमद मीर था, तन नवियों तिस्ताज साभी मिर्गिमाटी हुहा, भैम्र अलह की राज्दश केत मार्र माटी हूंग, बहुत वंड बलिवंत दादू केत हैगए। दाना देव अतत्दर दादू घनती करते एक इंग, दरिया करते फील इ।कूं परनत काडते, भी भी खाये काछ ८३ दादू सब जग अंपै कालथें, ब्रह्मा बिर्ण्यु महेरा 🦠 सुर नर मुनिजन छोक सबै, खर्ग रहातल सेप

चंद सूर घर पवन जल, ब्रह्मंड पंड परवेम सो काल हरे कतार थें, जय जय तुम्ड आदेस ८४ पवना पाणी घरती अंबर, बिनमें र्राव मसितारा पंचतन्व सब माया बिनमें, मांनप कहा विचारा ८५ दादू विनसे तेनके, माटीके किस मांहि अमर उपांचण हारहै, दूना कोई नांहि। ८६।

मनहीं माहै हैमरे, जीवे मनहीं माहि साहित साक्षी भूतहै, दादू दूमण नांदि ८७

दीते मांणम प्रतक्ष काल, उंयू करि त्यूं करि नादू टाल ८८ इदि कारकों अन भेषूने ॥ अद्ग २५ ॥ सापी २८३ ॥

### ै।। ग्रथ सजीवनिको ग्रंग ॥

दादू नमी नमी निश्तनं, नमस्कार गुरेदततः बंदनं सर्वसाधवा, प्रणामं पारंगतः १ दादू जे तूं नेगी गुरुमुखी, तो लेणा तत्व विचार गहि आवध गुरु ज्ञानका, काल पुरेष को मारि १ ताद वर्षद सी घट भरे, सो जोगी जीवे दादू काहे की मरे, समरस पीवे ३ साधू ननकी बासनां, सब्द रहे संसार दादू आत्म ले मिले, अमर उपावन हार १ सम सरीष हैरहे, यह नाही उणहार दादू साधू अमर है, बिनसे सब संभार ५ के कोई सबै राम कूं. तो राम स्वीवा होय दादू नाम कवीरकूं, साखी बोळे सोय ६ अरथ न आया सा गया, आया सो दयूं जाय दादू तम मन जीवतां, आया ठार छमाय ७

दादू कहै सब रंग तेरे ते रंग, तुंडी सब रंग मांहि सब रंग तेरे तें कीथे, दूजा कोई नांहि =

स्त्रीविन ।

छूटै इंद ती छागे बंद, छोगे बंद तो अमर कंद
असर कंद, दाद आनंद ९
दाद कहां जम जीरा भंजीये, कहां काछ की दंड
कहां मीच दो मार्गये, कहां जग मतखंड १०
असर ठार अविनासी आसण, तहां निरंजन छागि रहें
दाद जोगी जुगि जुगि जीवे, काळ व्याख सब सहज गए ११
रोम रोम छग छाड धनि, औने सदा अखंड
दाद अविनासी मिछे, तो जम को दीजे दंड १२
दाद जग काछ जामण मरण, जहां जहां जीव जाय
भक्ति परायण छीन मन ताकों काछ न खाय १३
मरणा भागा मरण थे, दुखें नाठा दुख
दादू भय सी भयगया, सुखं छूटा सुख १४

मुक्तिश्रगोक्ष०।

जीवत मिले सु जीवते, सुप मिले मीर जाप इन्दू दून्यू देखि करि, जहां जाणे तहां जाय १५ ु 🛫 सजीवन् 🔈

दाद माधन राव कीया, जब उन मन लागा मन दाद अस्पीर आत्मां, यो जुग जुग कीवे जन १६ रहित संती लागि रहु, तौ कलि अज्ञायर होय दाद देखि बिचारि करि, जुद्दा न जीवे काय १७ जेती करणी कालकी, तेती प्रहरिपाण दांदू अस्य राम खे. केतुं खरा सुजाण १८ वित अमृत घर भै बनै, विग्ला जाणै कंप जिन विष खाया ते मूचे, अमर अभी सी होय १९ दाद सब्दी मीररहे, कीवै गाही कीय : संाई कहिंपे जीवता, जे कलि अजगवर होय २० बादू बजिल्लंमार सब, रहै निराहा होय अविनामी के आमिरे, काल न लामे कोय २१ जागहु छ महु रामसुं, रेगि विहाणी जाय , स्मारे सनही आपगां, संदू काल न खाय २१: वाबू जागहु लागहु धामती, छःडहु विधे विकार पीवहु जीवहु समारस, आत्मानाधन सार २२ सरण नाम निरस्तव 🤞 🕻 मरे त पावे पाव की, जीवे त वर्च काल

मर त पान पान को, जीने त बेचे काल दादू निर्भय नाम ले, दून्यूं हाथ दयाल २४ करना ११

दादू जाता देखिये, छाहा कूल ग्वाय साहित की गति अगम है, मो कुछ छखी न जाय २५ स्वाण नेन निस्माय है।

बादू माणि की चला, सजीवन के साथ-

दादू लाहा सूलतों, दूंन्यूं आए हाष २६ समीवन ० ।

साहिन मिळेत जीविय, नहीं तो जीवे नांहि भावे अनंत उपाइ करि, दादू मूंवा मांहि २७ सजीवन सांचे नहीं, तांथें मिर मिर जाय दादू पीवे रामरस, सुख मैं रहें समाय २८ जे जन वेथे प्रीत सां, सो जन सदा सजीव टछिट समाना आप में, अंतर नाहीं पीव २९ दिन दिन छहुडे ढूंहि सन, कहें मोटा होता जाय दादू दिन दिन ते बढ़े, जे रहे राम स्पौछाय ३० न जाणों हांजी जुप गहि, मेटि अग्नि की झाछ सदा सजीवन स्मारिए, दादू बंचे काछ ३१

सुक्ति अमास्त ।

दाद् जीवत छूटै देह गुण, जीवत मुका होय जीवत काटै कर्म सब, मुक्ति कहांवे सोय ३२ जीवत जगपतिकूं मिले, जीवत आत्म राम जीवत दर्सन देखियं, दादू मम विश्राम ३५ जीवत पाया प्रेम रस, जीवत पाया अधाय जीवत पाया स्वाद सुख, दादू रहे समाय ३५ जीवत भागे भ्रम सब, छूटे कर्म अनेक जीवत मुक्ति सदगति भय, दादू दर्सन एक ३६ जीवत मेळा नां भया, जीवत प्रसन होय जीवत जगपति नां मिले, दादू बूढे सोय ३७ जीवत दूतर नां तिरे, जीवत छंचे न पार क्तीवत निर्भय नां भये, बादू ते संसार ३८ जीवत प्रगट नां भया, जीवत प्रचा नांहि जीवत न पाया पीवकूं, वृहे भव जल माहि ३९ जीवत पद पाया नहीं, जीवत मिछे न जाय जीवत जे छूटे नहीं, दादू गए विलाय ४० दादू छुटै जीवतां, सूंवां छूटै नांहि मूर्वा पीछै छूटिए, तो सब आये उस माहि ११ दादू सूंवां पीछै मुक्ति बतावै, सूंवां पीछैं मेला मूंबा पीछैं अमर अभय पद, हादू भूले गहिला ४२ स्वां पोछे बैकुठ वासा, स्वां स्वर्ग पठावे भूवां पीछे मुक्ति बतावै, दादू जग बोरावै ४३ सूंवां पीछै पद पहुंचावै, सूंवां पीछै तारै सूंवां पीछें सदंगति होवै, बादू जीवत मारै ४४ भूवां पीछ भाकि वतावै, मूवां पीछै तेवा मूर्वा पीछे लंजम राषे, दादू दोजग देवा ४५ सजीवृत ०

दादू घरतीका साधन कीया, अंबर कूंण अभ्यास रिव सित किंस आरंभणे, अमर भये निज दास ४६ साहिब मारे ते मुए, कोई जीवे नांहि साहिब राखे ते रहे, दादू निज घर माहि ४७ जे जन राखे रामजी, अपणे अंग लगाइ दादू कुछ व्यापे नहीं, जे कोटि काल झखिजाय ४८

इति समीवनको अंग संयूण ॥ अंग २६ सापी २१३१ ॥

### ॥ श्रथ पारपको श्रंग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरदेवतः वंदनं सर्वसाधवा, प्रणामं पारंगतः १ यन चित आत्म देखिये, छागा,है किस ठोर जहां छागा तैसा जाणिये, का दादू देखे और ने सामु पारपक्षणः।

दाद् साधु परिवये, अंतर आत्म देख यत माहें याया रहे, के आप आप अलेख इ

दादू मनकी देखि करि, पीछै धरिये नाम अंतर गतिकी जे छखै, तिनकी में बाछ जाम छै यह परख तराफी ऊपछी, भीतरकी यह नांहि अंतरकी जाणे नही, ताथे खोटा खांहि ५ दादू जे नाहीं तो सब कहै, हैतो कहै न कोय खोटा खरा परिखये, तब ज्यूंथा त्यूंदी होय ६

माधु पार इवण ।
घटकी भांनि अनीति सब, मनकी मेटि उपाधि
बाहू परहरि पंचकी, राम कहै ते लाधु ७
अर्थ आया तब जाणीये, जब अनर्थ छूटै
बाहू भांडा अमका, गिरि चोडे फूटै ८
पार अपारण ।

दादू तूजा कहिनेकूं रहाा, अंतर ढाखा घोष जपर की ए सन कहें, मांहि न देखें कोय ९ दाबू जैते मांहै जीव रहे, तेसी आवे नात मुख बोले तन जाणिये, अंतरका प्रकास १० दाबू जपारे देखकारे, सबको राखे नाम अंतर गतिकी जे छखी, तिनकी में बांछ जाम ११

दवा निरस्ता० ।

तन सन आत्म एकहै, दुजा तन उणहार हादू सूछ पाया नहीं, दुनध्या श्रम निकार १२ जग जन विगरीत० ।

कायाके सन गुण बंधे, चोरासी छख जीव दादू सेवक सो नहीं, जे रंग राते पान १३ काया के वाले जीव सन, हैगए अनंत अपार दादू काया बलिकरें, निरंजन निराकार १४

नर निडरूप०।

मित बुधि विवेक विचार विन्, माणत पसू तमान समझाया समझे नहीं, दादू परम गियान १५ तब जीव प्राणी भूतहें, ताधु मिछे तब देव बह्म मिछे तब बह्म है, दादू अछख अभेव १६ कर द्विवर्ष ।

हाहू बंध्या जीवहै, छूटा ब्रह्म समान . हादू दून्यू देखिये, दूजा नाही आन १७ कर्मूके बिल जीवहै, कर्म रहित तो ब्रह्म जहां आत्म तहां पर आत्मां, रादू मागा श्रम १६ पार अपारकः।

काचा उछछै ऊफणैं, काया हांडी मांहि

हादू पाका मिल रहें, जीव नहां है नांहि १९ वादू बांचे सुरनवांच वाजै, पहा सोधित लीज्यो रामसनेही साधू हाथें, देगा मोकलि दीज्यो २० माण पारषु जीहरी, मन षोटा ले आवै खोटा मनके माथे मारे, बादू दूरि उडावे २१ श्रवना है नेना नहीं, ताथें खोटा खांहि ज्ञान विचार न जपजै, साच ब्रुठ समझाहि २२

दादृ साचा छीजीये, झुठा दीजै डारि साचा समग्रुख गाँखिये, झुठ नेह निवारि २३ साचेकी साचा कहै, झूठकी झूठा दादू दूबिध्या को नहीं, प्यूंथा त्यूं दीठा २४

पारत अवारक ।

दादू हीरेकूं कंकर कहै, मूर्ख खेळ अजाण दादू हीग हाथले, परखे लाधु सुजाण २५ हीग कोडी नां लहे, मूर्ख हाथ भंवार पाया पारख जोंहरी, दादू मोल अपार २६ अंधे हीग परिखया, कीया कोडी माल दादू साधू जोंहरी, हीरे मोल न तोल २७

सुगुरा नेगुरा०।

सगुरा नगुरा परिलये, साधु कहें सब कोय सगुरा साचा नगुरा झूठा, माहिन के हरि होय २८ हादू सगुरा सति संजम रहै, सनमुख सिरजनहार नगुरा छोभी छाछची, मूंबै विषे विकार २९ कर्ता कराही ।

खोंडा खरा परिस्थि, सदू कीस कीन लेये साचा हैतो साम्रिये, सूटा महण न देथ ३०

दादू खोटा खा कारदेने पारष, तो कैसे बिनआवे षर खोटेका न्यान नंबरे, तब माहिबके मन साबै ३९ दादू जिन्हें ज्यूं कही तिन्हें त्यूं मानी, ज्ञान बिचार न कीन्हा खोटा खरा जीव परिष न जांने, झूठ साच करि टीन्हां ३२

कतां कनीट ।

ज निधि कही न पाई ये, नो निधि घर घर आहि

वाद महिंगे मील निम, बोई न लेवे नाहि ३३

खरी कलीटी की जिये, बानी बचती जाय

वाद लावा प्राक्षिये, महिंग मील विकाय ३४

वाद रांमकने नेवक खरा, कहे न मोंडे अंग

वाद बक्ता गमहें, तबलग नेवक संग ३५

वाद कि कि ली ली जिये, यहुं ताते प्रमाण

खीटा गांठि न बांधिये, साहिब के दीवान ६६

खरी कतीटी पीवकी, कोई बिरला पहुंचण हार

ज पहुंचे ते उत्तरें, ताह कीय तत्व सार ३७

वाद साहिब कमें नेवक खरा, सेवक की सुख होय

साहिब करेंसु सब मला, बुग न कहिए कीय ३८

्इति पारवको अङ्ग संपूर्ण ॥ अङ्ग २७ ॥ सापी २७६६ ॥

#### ॥ श्रथ उपनग्रका ग्रङ्ग ॥

दाहू नमी नमी निर्देशनं, नमस्कार गुरुंददतः बंदनं सबसायवा, प्रणामं पारंगतः १

विनारः ।

हादू मायाका गुग नलकरे. आपा उपने आय राजन तामन मात्रकी, मन चंत्रल हैजाय २ आपा नाही वल मेटे, ात्रविधि निमर नहीं होय हादू यहु गुण बहाका, सुणि समाना सोय ३

दादू अनुभंत उप नी गुणंमर्ड, गुणहीं पैले बाय मुणहीं सा गहि बंधिया, छूटै बींज उपाय ४ दाय पक्ष उपकी पर हैरे, मृपक्ष अनुभव सार एक राम हमा नहीं, बाबू लेहु विचार ५ दादू काया व्यावर गुगनई, मन मुख उपजे ज्ञान चैंगली लप जीवकीं, इन मायाका ध्यान ६ आत्म उपनि अकामधी, दुणि घरती की बाट बाब मार्ग मैक्का, नाई लखे न घाट ७ आत्रत बोधी अनमई, माधू नृपक्ष होय दादू राता रामभी, रल पीवैवा साय द प्रेम भाता जब उपजै, निहच्छ सहज समाधि दाहू पीवै रामग्स, सतगुरु के प्रसाद ९ प्रेम भक्ति सब ऊपजै, पंगुळ ज्ञान विचार हादू हरिश्स पाइये, छूटे सकल विकार १० हादू बंझ बिपाईंग आत्मा, उपज्या आनंद साव

सहज तील संतोष सत, प्रेम मणन मन राव ११

- निद्रा ।

दादू जब हम ऊजड चालते, तब कहते मार्ग मांहि दादू पहुचे पंथचील, कहे यह मार्ग नांहि १२ वपनीनः।

पहिली इस सब कुछ कीया, श्रम कर्म संसार दादू अनुभव ऊपजी, राते सिरजनहार १३ दादू सोई अनुभव सोई उपजी, सोई सब्द तस्व सार सुणताही साहिव मिले, मनक जांहि विकार १४ प्रवण पराष्ट्रामु उपदेन ।

पारत्रहा कहा। प्राणसों, प्राण कहा। घट सीय दादू घट सबसों कहा, विष अमृत गुण दोय १५ दादू मार्डिक कहा। अरवाहनूं, अरवाह कहा। औजूद औजूद आस्मनू कहा।, दुकम खबर मीजूद १६

दादू जैला बहा है, तैभी अनभव उपजी होय जैना है तैना कहै, दादू विरुख कोय १७ इति उपगणिको अग मेपूर्ण॥ अग २८। वार्ग १२१८६॥

## ॥ ग्रथ दयानिर्नेरताको ग्रंग ॥

दादू नभी नभी निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वताधवा, प्रणामं पारंगतः १ आपा मटे हरिभजे, तनमन तजे बिकार निवेरी सब जीवसीं, दादू यहु मत सार २

दाद विदेशी निज अल्मां, साधुनका मंत सार दाद इजा राम बिन, बैरी मैं झिं बिकार इ निवेंगी सब जीवलां, संत जन सोई बाब एके आतमां, बैरी नहीं कोई 8 रावू सन हम रेख्या सोधिकरि, हुंजा नाही आत सबघट एके आत्मा, क्या हिंदू मुसल्यान ५ 🗬 दाद नारि पुरुपका नांमधीर, इहिंसित समें पुंछाने सव घट एके आत्मां, क्यां हिंदू मुख्डमान ६ दोन्यूं भाई हाथ पन, दोन्यूं भाई कान दून्यू भाई नैनहै, हिंदू मुनलमास ७ दादू लेला आरली, देखत दुजा होय भ्रम गया दुविच्या मिटी, तब दूतर नांहीं कीय द किस सी वैशि देशहा, दूजा कोई वाहि ना जितके अंग पे उपने, तोई है तब माहि है दादू सबघट एके आत्मां, जाणें सा नीका आपा परमें चीडिले, दर्तन है पीवका १० कोई की दुख दीजिये, घट घट आतम राम दादू लब्र मंतोषिये, यंदु माधुका काम रहें काहेकूं दुख दी जिए, सांडी है सब माहि दादू एकै आत्मा, दूजा कोई नीहि १२ साहिव जीकी आत्मां, दीजे छुखं संतीप दाद दूजा को नहीं, चौदह तीन्यूं छोर्क १६ दादू जब प्राण पिछाणैं आपक्तं, आत्म सब भाई सिरजनहारा सवनका, तासी स्वोखाई 🐯 💆 💮

भारम भूम विचार करि, घट घट देव द्याल दादू सब संतोषिये, सब जीऊ प्रत्पाल १५ दादू पूर्णबहा बिचारले, दुती भाव करि दुरि सबघट साहिब देखिये, रामरह्या भरपूरि १६ दादू मंदिर काचका, मर्कट सुनहां जाय दादू एक अनेकदें, आप जापको खाय १७ आत्म भाई-जीव सब, यक्ष पेट परवार दादू मूख विचारये, तो दुजा कोण् गंबार १८

अंद्रण हिंता है। बाद सका सहजे कीजिए नीला भारत नांटि

बादू सुका सहजे कीजिये, नीला भाने नाहि काहेकूं दुख दीजिये, साहिब है सब माहि ११

घट घटके उणहार सन, प्राण परस है जाय चादू एक अनेक है, बरते मांतां भाय २० आए एकं कार सन, सांई दीए पठाय चादू न्यारे नामघरि, भिन्न सिन्न है जाय २१ आए एकं कार सन, सांई दीए पठाय आहि अत्य सन एकहै, दादू सहिज समाय २२ आत्म देन अराधिये, निरोधियं न कोर्य आराधे सुख पाइए, निरोधियं न कोर्य

वादू सम करि देखिये, कुंचर कीट समान वादू दुविध्याः दुरिकारे, ताजि आपा अभिमान २१

्रे कि क्षाप्ताता जाता आस्यासान स्था कि कि क्षाप्ताता स्थाप

दारू अरस खुरायका, अनेरावर का धान 🧀

दाद हो क्यें ढाहिये, साहिंबका नीसान क्ष दार् आप चिणांवै देहुरा, तिमका करहि जतंन प्रत्यक्ष परमस्वर कीया<sub>र</sub> जो भागे जीव रतंन २६ : दादू मसीति संवारी माणसं, तिलकूं करे सडामः क्षेत्र आप पैदाकीया, सो हाहै मुसलमान २७ बादू जंगल माहि जीवने, जग्ये रहे उदास 💜 भय भीत भपानक राति दिन, निहचल नाहीं बात बाचा बंधी जीव सब, शोजन पाणी घास 👙 📆 आत्म ज्ञान न जपजै, रादू करहि बिनाल २८ 🕆 दादू काळा मुहकरि करदका, दिल्पें दूरि निवारि सब सुति सुबद्दांनकी, मुखा सुगव न मारि २९ हादू गङ्ग गुनेका काठिये, मीयां मनीकूं मारि 🦯 पंच विसमिल की जिए, ए सव जीव उवारि ३० बैर बिरोबें आत्यां, दया नहीं दिख मांहि 🎋 बादू मूर्ति रामकी, ताकूं मारण जांहि ३१८ दयानिर्देशता । ोः

कुळ आलुम यके दीदम, अरबाहे इस लात बद अमळ बद कारहुट, पाक गार्ग पात २३ काल झाल ये काटिकरि, आत्म अंग लगाय जीव दया यह पालिये, तादू अमृत वाय ३३ दादू बुरा न बांके जीवका, सदा तजीवन सोय प्रलय विपे विकार सब, भाव भक्ति रत होय ३४

नां को बैरी गां को मीत, दाई राम मिलनकी चीत के ह

### ॥ ग्रथ सुंदरिको ग्रङ्ग ॥

बादू नमी नमी निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बेदनं सबेलाघरा, प्रणानं प्रारंगतः १

<sup>ुः ः</sup> - हंदौरे विश्वापे० । आरतिबंती सुंदरी, पछ पछ चाहै पीव दादू कारण कतके, ताला नेही जीव २ काहे न आवंह कंतघर, क्यूं तुन्ह रहे रिसाय दाद सुरि सेजपरि, जन्म अमोछिक जाय ३ आतम अंतर आवतं, याहे तेरी ठौर दादू दुरंरि परिवर्त, दूँजा नांहीं और श दाद पीव न देख्या नैन भारे, कंठ न खानी धाप सूती नहीं गंछ बांहदे, दिचहीं गई विछाप पु द्वाति पुकारे संदरी, अगम अगोचरः जाय दाष्ट्र बिरहणि आत्मा, उठि उठि आतुर धाय 😜 लांई कारण सेज संवारी, सबधें संदर ठीर दांढ़ तारी नाह विम, आणि विठाएं और ७ कोईक औंगुण मन बस्या, चित्रधें धरी उतारि दादू पति बिन सुदरी, हाँठै घर पर बारि ८ बान समाने विषवार १ ।

प्रेम प्रिति सनेह विन, सन झूठे शिंगार इन्दू आस्म रत नहीं, क्यूं माने भर्तार १

बादू हूं सुख सूती नीदमारे, जागे मेरा पीव

क्यूं किर मेला हे। इगा, जागे नांहीं जीव १०
सखी न खेलें सुंदगी, अपर्णे पिनमीं जागि
स्वाद न पाया प्रमका, रही नहीं उर लागि ११
पंच दिहाड पीवनों, मिलि काहे न खेलें
दाद गहली सुंदगी, क्यू रहें अकेलें १९
सखी सुहागिन सबकहैं, हूंर दुहागिन आहि
पीवका महल न पाईए, कहां पुकारों जाय १३
सखी सुहागिन सब कहें, कंत न वृज्ञे बात
मन्ना बाचा कमनां, सुरिल सुरिल जीव जात १९
सखी सुहागिन सब कहें, पीवसूं प्रमन होय
निस बास्ति दुख पाइए, यह बिधा न जाणे कीय १५
सखी सुहागिन सब कहें, प्रगट न खेलें पीव
सेज सुहागिन पाइए, दुवीया मेरा जीव १६

आन लगनी विभवार०।

दादू पुरुष पुगतन छाडि करी, चळी आनके साथ सोभी संगर्थ बीछुड्या, खडी मरोडे हाथ १७ संग्री विज्ञापः।

मुंती कबहूं कंतका, मुख्यं नाम न लेय अपने पीवक कारणें, तदू तन मन देय १६ नैन बैन करि वारणें, तन मन पिंड प्राण दादू मुंदरी बल्जिडं, तुमपरि कंत मुजाण १९ तनभी तरा मनभी तेरा, तरा पिंड प्राण सब कुळ तरा तूं है मेरा, यह दादू का झांन २० मुंदरि मोह पीवकूं, बहुत भांति भतार त्यूं दादू रिझाने रामकूं, अनंत कला कर्तार २१' निश्यां नीर उछंघि करि, दरिया पैली पार दादू मुंदरि सो भली, जाइ मिले भर्तार २२ सुंदर्ग स्टाग्ट ।

प्रेम छहिर गहि छेगई, अपने प्रीतम पात आत्म सुंद्रिर पीवकूं, विछ ने दादू दास २३ सुंद्रिकों सांई मिटपा, पाया नेज मुहाग पीवसों खेळे प्रमरत, दादू माटे भाग २४ दादू सुंद्रिर देहमें, मांई की नेवै राता अपणे पीवसों, प्रम रन छेवे २५ दादू निर्मल सुंद्रिर, निर्मल प्रेम प्रवाह २६ साई सुंद्रिर सेजपरि, तदा एक रत होय दादू खेळे पीवस्तं, ता सम और न कोय २७ इति सुंद्रिको अह तपुण्या अह २०॥ साथ २२४८॥

# ॥ श्रथ कस्तुरिया मृगको श्रङ्ग ॥

might fighter

दादू नमी नियो निरंजनं, नमस्कार गुहेदवतः बंदनं सर्वेताधवा, प्रणामं पारंगतः १ दादू घट कस्तूि मृगके, भ्रमत फिरे उदास अंतर गति जाणे नहीं, ताथे सूंघ घान २ दादू नव घटने गोजिंदहे, संगि रहे हरि पास कस्तूरी मृगमे बने, संघत डेले घास ३००० दाद जीव न जाणे रामकों, राम जीवक पास गुनके नव्दी बाहिस, तार्थे फिरै उदास ४ दादू जा कारण जग ढूढिया, सोन्तौ घट्डी माहि भै तें पड़ड़ा भ्रमका, ताथें जानत नाहि क दादू दूरि कहेते दूरिहै, राम रह्या-भरपूर नैंनह बिन सुझे नहीं, ताथें रविकेत दूरि ६ ా 🚉 💯 औड़ा हूबो पाणमें, नल घाऊँ मंझ ैं का कुरा के हैं न जाता ऊंपाणम्, ताँई क्या उपंघ 🦭 सदा समीप रहे संग सर्तमुखं, द्रांद् ळखे त्रं गुंबाः स्वप्नेहा समझै नहीं, क्यूं करि छहे अबूझ ९ दाद सब घट माहिं समिरहा, बिरला बूझै कोयं 🛴 📑 सोही बूबै रामकूं, जे राम अनहीं होय १० 🕆 🗀 🔠 दावू जडमत जीवे जांणे नहीं, परम स्वाद सुखीजाय चतर्व समझे स्वाद सुख्यापीवे श्रेमः अधायार् १३८ 🚋 दाद जांगत जे आनंद करें, मों पान सुखे स्वाद 😥 सूते सुखान पाईय, जन्म गनाया बाद १२ बादू जिसका नाहित जागणां, नेवक सदा सुचेतं १३/ साबचान सनमुख हैं, मिलिमिहि पडै अचेत-१३ दाद मांई सावधान, हमही भये, अनेत्र 🔑 😥 🎋 प्राणी राखि न जांगहीं, तार्थे निरमळ खेते १४ सगुन नियुत्ता कुतपनी ।

दृद् मोबिंद के गुण बहुतहैं, कोई न जाणे जीव अपणी वृद्धैः आप गंति, जे कुछ कीया पीव १५ इति काद रिया मृगको अग नेपूर्ण ॥ अग २१ ॥ सापी २२ १३॥

# ॥ त्रथ निंदाको अंग ॥

ं हादू नमी नमी निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वेताधवा, प्रणामं पारंगतः १

दादू निरमल मल नहीं, रामारमें समनाप्र दादू अवगुण काढि करि, जीव रसातल जाय ३ दादू जबहीं साधु भंताइय, तबहीं ऊंध पलट आकास घते घरणी खिले, भीर्यू लोक गरक ३

दाद जिहिया निंदा साधुकी, सो घर गए समूछ तिन की नीम न पाईए, नांम न ठांम न घूळ १ दाद निंदा नाम न लीजिय, स्वप्नै ही जिन होय नां हम कहें न तुन सुणी, हमजिन भाखें कोय प दाद निंदा कीयें नरक है, कीट पड़े मुख माहि राम बिमुख जांमें मेरे, भग मुख आवे जाहि ६ दाद निंदक बपुरा जिन मेरे, पर उपकारी सोय हमकी कर्ता ऊजला, लापण मैला होय ७ दाद जिहि बिच आतम उपरे प्रसे प्रीत्म प्राण

दादू अणदेख्या अन्नर्थ करे, केलि पृथमी का पाप धरती अंग जग लगे, तबलग करे कलाप १ दादू अणदेख्या अनर्थ कहें, अपराधी संसार

ा का अचाई बार्श 😁

जिंद तिर लेपा लंहगा, समर्थ । सरजनहार: १० दृद् डिंग्ये लोकथें, कैसी धरे उठाय अणदेखी अजगैनकी, असी कहै नणाय ११

आपिट पाप अचंहक 🎼 🐺 🦠

दांदू अमुनकों विष विषकों अमृत, फेरि घेरें सब नाम निर्मंख मैला मैला निर्मल, चाहिंगे किस ठाम ११% मखरं हरेगों हैं।

दादू साचे भें झूडा कहें, झूठकी साचा राम दुहाई काढिये, कंठ थे बाचा १३ शुठ न कहिय साचकों, माच न कहिये झूठ दाद माहिब माने नहीं, छ। गे पाप अध्दूर ११ ्रदाद् झुट दिखाँवै साचकी, भुषानक भूष भीत् । साचा राता साचली, जूउ न आणे बीत १५७ ार **निदार्श ,** इंडिटिंग कुल

दाद ज्यं ज्यं निदे होक विचारा, त्यू त्यू छीजै रोग इमरा १६ 'मछाईरमा• । े ्<sup>र</sup>ेटे

सार्चकी झूठा कहे, झूठा साच समान दादू अचिरच देखिया, यह छोगों का ज्ञान १७

इति निदाकी अक्र सपूर्ण ॥ अक्र ३२ ॥ सापी २३

### ा अथ नगुगाको सङ्गा

दादू नमो नमोः निरंजनं, नमस्कारं गुरुदेवतः बंदनं सर्वेसाधवा, प्रणामं पर्धगत १

सगुना नगुना कृष्यनी । दादू चंदन बामनां, बसे बटाऊ आय सुखराई सीतल कीये, तीनू ताप ननाय काल कुहाडा हायले, काटण लागा हाय केता यह संसारहै, डाल मुल ले जाय १

सतगुरु चंदने बामनों, लोग रहें भवंग वादू बिप छाँहें नहीं, कहा कर मतनेग हैं वादू कीडा नरके का, राख्या चंदन माहि उक्टि अपूठी नरकमें, चंदन भावे नाहि श्राम्य सतगुरु साधु मुजाणहे, शिपका गुण नहीं जाय हादू अमृत छाँडे करि, बिने हलोहलं खाँयं भू कांटि बरप लों राषिय, बेसा चंदन पान वादू गुण लंधे रहे, कंद न लाग वास ह कांट बरपलों राखिय, वीत मह नाहि ७ कांटि बरपलों राखिय, लींडा पारम भंग वादू रोमका अंतरा, पल्टै नाही अंग ८ कोंटि बरपलों राखिय, बीव बहा संग दोय

दादू माहै बातनां, कंद न मेला हाय ९

मृता जलता देखि करि, दादू हम द्याल । मृता जलता देखि करि, दादू हम द्याल । मानमरावर ले बिल्या, पक्षां काट कोल १० सब बीव भवंगम कूपमे, साधु काट खाय । दादू विपहर विसमेर, फिरिताडी को खाय १। दादू दूप विलाईए, बियहर बिय करि लेय । गुणका औगुण, करिलीयां, ताडी के दुख देव (२)

विनहीं पावक बाले मूत्रा, जवासी जल माहि हारू स्रोत सीचतां, ती जलको दूनण नाहि १६

सुपल वृत्र परमार्थी, सुद्ध देथे पाल पुत्र वृत्र परमार्थी, सुद्ध देथे पाल पुत्र के विकार निर्माण का के दे मूर्च प्रश्नि देश है। देश सुना मार निर्फाल गर्या, संगुना साहिब माहि १५ नगुना गुण माने नहीं, का कि की जे की ये दादू सबुना ले भी थे, निर्माण दे जे हो हो प १६ दादू सबुना ले भी थे, निर्माण दे जे हो हो प १६ सबुणा गुण केते करे, नगुणा नह निर्माण एक सब कहें, नगुणा नह निर्माण एक सब कहें, नगुणा ना से दाहि दादू साधु सब कहें, नगुणा ना से दाहि दादू साधु सब कहें, नगुणा निर्फाल जो पर दे साधु सब कहें, नगुणा निर्फाल जो की को पर दे साधु सब कहें, नगुणा निर्फाल जो की को पर दे साधु सब कहें, नगुणा निर्फाल जो की को पर दे साधु सब कहें साधु सब कहें साधु साधु सब कहें साधु साधु सिंक की पर साधु साधु साधु सिंक की साधु साधु सिंक की साधु साधु सिंक की साधु सिंक की साधु सिंक की सिंक की साधु सिंक की सिंक की साधु सिंक की सिंक क

दादू साघू मन कहें, मला कहां थें होय २० सगुगा गुण केते करे, निमुणा नं मान ने च दाद साधू सब कहै, नगुणा के सिर मीच २१ साहिबजी सब गुण करे, सतगुरु के घट होय दादू कांढे काळ मुख, नगुणा न मानै कीय २२ साहिबची सब गुण करे, संतगुरु माहै आय: दावू राखे जीवंदः नंगुणा मेटै जाय २३. 💯 साहिबजी तब गुण करे, सतगुरुका द संग बादू पर्छेय राखिले, निगुगा पलटै अँग २४ साहिब की सब गुण करें, सतगुरु आड़ा देय : दादू तारे देखतां, नमुणा मुणा नहीं छेय ५५ सतगुह दीया राम घन, रहे मुबुधि बनाय -मनसा बाचा कर्मनां, बिल्से बित्र खाय २६ कीया, कत मेटै नहीं, मुणहीं माहि ममाय :: दावू बंध अतंत धन, कुब्हूं कदे न जाय (२०) इति नगुणाको, अङ्ग भेपूर्ण ॥ अङ्ग १३ ॥ सावी २३१६ ॥

# ॥ त्र्रथ बीनतीका ग्रङ्ग ॥

दाद नमी नमी निरंजनं, नगरकार गुहरेवतः वदनं सर्वताध्या, प्रणामं पारंगतः १

दादू बहुत बुरा किया, तुम्है न करणां रोस साहित समाईका धणी, बेरेको सन दोस कुट्ट दादू बुरा बुग सब हम किया, सो मुख कह्या न जाय निर्मल मरा सांईयां, ताकूं दोष् न लायं ३ सांई सेवा चार मैं, अपराधी बंदा 🚃 🦠 दादू दूना को नही, मुझ सरीषा गंदा 🞖 🕞 दादू तिल तिलका अपराधी तेरा, रती रतीका चोर 🕾 पल पलका मै गुनहीं तेरा, बकतह औगुन मोर ५ महा अपराधी एक मैं, सारे ईहि संसार औगन मेरे अतिघर्ण, अंत न आवे पार : मेमरजादा मति नहीं, औसे कीये अपार मै अपराधी वापजी, मेरे तुमहीं एक अधार 🤻 दोल अनेक कलंक सब, बहुत बुराः मुझ मांहि-में कीये अपराध सब, तुमधें छांना नांहि 🚰 🤛 गुनहगार अपराधी तरा, भाजि कहां इस जाहि दादू देख्या सोधि सब, तुम्हावित कही न समांहि ७ आदि अत्यली आइकरि, सुकृत कलू न कीन्ह माया मोह मद मछरा, स्वाद सबै चित दीन्ह, काम क्रींघ संसय सदा, कबहूं नाम न छीन पाखंड परपंच पापमै, दुःदू असे खीन द 🚓

दादू बहु बंधनती बंधिया, एक विचारा जीव अपने बल छूटे नहीं, छाडन हारा पीव ९ दादू वंदीवानहें, तूं वंदी छोड दीवान अब जिन राखो बंदमें, मीरा महरवान १० दादू अंतर कालिमां, दिरदे बहुत विकार प्रगट पूरा दूरि करि, दादू करे पुकार ११ सबकुछ व्यापे रामजी, कुछ छूटा नांहीं तुन्ह थें कहा छिपाइए, सब देखी मांही १२ सबळसाळ मनमें रहें, राम विसार क्यूं जाय यह दुख दादू क्यू सहें, सांई करो सहाय १३ राखण हारा राखि तूं, यह मन मेरा राखि तुन्ह बिन दूना को नहीं, साधू बोळे साखि १६ माया बिवे बिकार थे, मेरा मन भागे सोई कीजे सांईपां, तूं मीठा छाँगे १५ सांई दींजे सो रती, तूं मीठा छाँगे दूना खारा होय सब, स्ता जीव जाँगे १६ ज्यूं आगे देखे आपकूं, सो नैनां दे मुझ मीरा मेरा महर करि, दादू देखे हुझ १७

करणा ।

दाद पाछितावा रह्या, सके न ठाइर खाय अर्थ न आया रामके, यह तन गोंदी जाय १८ वीनवीर ।

दादू कहै दिन दिन नवत्तम भक्तिदे, दिन दिन नवत्तम नाम दिन दिन नवत्तम नेश्दे, मैं बिछहारी जाम १९ सांई संसे दूरि करि, करि संक्या का नास भांनि अम दुबिध्या दुख दारण, समता सहज प्रकास २० दया नीनती ।

नाही प्रगट हैरह्या, हैसी रह्या लुकाय संइयां पहदा दूरि करि, तूं है प्रगट आय २१ दादू माया प्रगट हैरहीं, यों ने होता राम अरस परत मिळ पेळिते, सब नीव सबहीं ठाम २२ दया करें तन अंग लगावें, माक्ते अखाँडेत दवें दादू दर्नन आप अकेला, हूजा होरे सब लेवे २३ दादू साथ सिखावें आरमा, सेवा दिढ करि लेड पारब्रह्मस्त्रं बीनती, दया करि दर्नन देऊ २४ साहिब साधु दयाल है, हमहीं अपराधी दादू जीव अभागिया, अविद्या साधी २५ सब जीव तीरे रामती, पैराम न तारे दादू कार्चे ताग ज्यूं, टूटे त्यूं जोरे २६

फूटा फेरि सवार करि, ले पहुचावै वोर असा कोई ना मिलै, वादू गई बहेाड़ि २७ असा कोई ना मिलै, तन फेरि नंबारे बूंड थे बाला करे, से काल निवारे २८

गलै विले किर बीनती, एक मेक अरु वास अरम परस करुणां करें, तब दरवें दादू दास २९ साई तेरे डर डरों, सदा रहीं भय भीत अजा सिंघ ज्यों भय घणां, दादू लीया जीति ३० पोषमापाल स्थार ।

दादू पलक मांहि पगट सहीं, जे जन करें पुकार दीन दुवी तन देखिकरि, अति आतुर सिंहिं वार आमें पीछें संग रहे, आ उठाए भार साधु दुखी तब हरि दुखी, असी तिरजनहार ३१ सेवक की रक्षा करें, सबक प्रति पाछ सेवक की बाहर चढे, दादू दीन दयाछ ३१

काया नाव समंदमें, औषट बूढे आय इंहि औतर एक अगाध बिन, दादू कींण सहाय ३३ यह तन भेरा भो जला, क्यूं करि लंधे तीर षेवट बिन कैसें तिरै, दादू गहर गंभीर ३४ **पिंड परोहन सिंधु जल, भवतागर संसार** राम बिनां सुझै नहीं, दाई खेवण हार ३५ यह घट बोहिथ घा मैं, दरिया बार न पार भय भीत भयानक देखि करि, दादू करी पुकार ३६ कलिजुग घोर अंघारहै, तिसका वार न पार दादू तुन्ह विन क्यूं तिरे, समर्थ तिरजनहार ३७ कायाके बीत जीवहै, कित किस वंध्या माहि दादू आत्म राम बिन, वर्गू ही छूटै नांहि ३८ दादू प्राणी बंध्या पंचलीं, वयूं ही छूटै नाहि नीधण आया मारिये, यह जीव काया मांहि ३९ दादू कहै तुम्ह बिन धणीन धोरी जीवका, युंही आंवे जाय ने तूं सांई सत्यहैं, तो नेगा प्रगट आप ४० नीवण आया मारिये, वणी न घोरी कीय दादू तो व्यं मारिये, ताहिब निरपर होय ४१ दया बीनती 🔎 🐪 📑

राम विद्युल युग युग दुली, छख चोराती जीद

जाम मरे दम आवटे, राखण हारा पीव ४२ पोप पारिपाल रचकन समर्थ सिरजनहार है, जे कुछ करेसु होय दादू लेवक राखिले, काल न लागे कीय ४३

ताई साचा तामदे, काल झाल मिटि लाय दाहू निर्धय है है, कबहूं काल न खाय १४ काई नहीं कर्तार बिन, पाण उचारण हार जीयरा दुंखया राम बिन, सारू ईहि संसार १५ जिनकी रक्षा तूं करें, ते उबरे करतार जे तें छांड हाथ थें, ते डुवे संसार ४६ राखण हार एन तूं, मारण हार अनेक हादू के दूना नहीं, तूं आपही देख ४७ इन्ह् जग ज्वाला जम रूपहे, साहिव राखण हार तुम्द्र बिच अंतर जिन पड़े, ताथें करों पुकार ४६ दादू जहां नहां बिने बिकार थें, तुमहीं राखण हार तम मन तुम्हकों सोंपिया, साचा सिरजन हार १९ दया बीनती।

हाडू कहे गम्क रसातल जातहे, तुम्ह विन सब संसार करमिड कर्ता काहिले, दे अवलंबन आधार ५० हाडू दें लागी जग प्रचले, घट घट सब संसार हमधें कलून होतहे, तूं बरात बुझांवन हार ५१ हाडू आत्म जीव अनाथ नब, कर्तार उवारे राम निहोग कीजिये, जिन काहू मारे ५२ अरत जुधी औजूदमें, तहां तरे अफताब सब जग जलता देखिकार, दादू पुकारे साथ ५३ सकल भवन सब आत्मा, निर्विष करि हरि लेय पड्या है सो दूरि कार, कुसमल रहण न देय ५४ तन मन निर्मल आत्मा, सब काहूकी होय बादू विने विकारकी, बात न ठूझे कोय ५५

द्वीरती व

समस्य घोरी कंध घरि, रथले और निवाहि
मार्ग माहि न संलिय, पीछै विहद लजाय ५६
दादू गगन गिरै तबको घरे, घरती घर छंडै
जो तुझ छाडह रामस्य, कंघको मंडै ५७
अंतरजामी एक तूं. आत्मके आधार
जो तुझ छाडह हाथ धें, तो कोण संवाहण हार
तेरा सेवक तुरहली, तुरहही माथै भार
दादू हूदत रामजी, देग उताम पर ५८
सत छूटा द्रा तन गया, वल पोहच भागा जाय
कोई धीरज नां धरे, वाल पहूता आय
नंगी थाके संगक, मेरा बल्लू न बमाय
भाव मिक्त घन लूटिये, दादू दुखी खुदाय ५९
परयक्तणा धनकीर ।

दारू जीयेरे चक्र नहीं, दिश्राम न पाँवे आतम पाणी लूणज्यूं, श्रैमें होड़ न आंवे ६० ह्या विन्तरी० I

सद् कहे तेरी कृषी खूबी, नव नीका छात्रै सुंदर सोमा कांडिंज, नव कोई माने ६१

देशकी ।

हुम्हहो तेभी कीजियो, तो छुटैंगे जीव इसरे औमी जिनक्ये, में सादके जांड पीव ६२ अनायों का आनिस, निस्पारी आधार निर्धन का धन रामहै, दाहू शिरजनहार ६३ लाहिब दर बाटू खड़ा, निसदिन करै पुकार भीग मेरा सहर करि, साहित दे दीदार ६४ दादू प्यासा प्रेमका, माहिब राम पिछाय प्रगट प्याला देहु भरि, मृतक लेहु जिलाय ६५ अल्हा आले मृंका, भरि भरि पाला देह हमकी वेम विलाय करि, मतियाला कर लंह ६६ तुम्हकों हमने बहुतहै, हमको तुम्हसे नांहि दाबू को जिन परहरे, तूं रह नैनह मांहि ६७ तुम्ह थें तबहीं होड़ सब, दरस परस दर हाल हम थें कवहूं न होड़गा, जे बीतिह युग काल दंद 🦾 तुन्हरी तें तुन्हकीं मिलै, एक पलकमे आय हम थें कबहूं न होइगा, कांटि कछप जे जाग ६९

'छिनविद्याह • ।

साहित सी मिल खेलन, होता प्रेम सनेह हादू प्रेम सनेह जिन, खरी दुहेली देह ७० साहिब लीं मिल खेलते, होता प्रेम सनेह प्रमट दर्सन देखते, दादू सुखिया देह ७१

तुम्हकों भावे और कुछ, हम कुछ कीया और सहर करों तो छूटिए, नहीं तो नांही ठीर ७१ सुझ भावे तो में कीया, तुझ भावे तो नांहि हादू सुनह गारहे, में देख्या मन मांहि ७३ खुनी तुम्हारी त्यूं करो, हमती मानी हारि शावे वंदा बकतिए, भावे गहि कर मारि ७१ हादू से लाहिव लेखा लीया, तो तीन काटि तूली दीवा सहर मया क्रिफिल किया, तो कीय जीये करी कीया ७५

इति वीनवीको अग संपूर्ण ॥ अग ३४ ॥ सापी १३६१ ॥

### ॥ श्रथ साजीयूतको श्रङ्ग ॥

बादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः वेदनं तर्वताववा, प्रणामं वारंगतः '

भ्रमविद्युद्ध ।

सब देखण हारा चगतका, अंतर पूरे लाखि दादू स्पावित मो सही, दूंचा और न राखि २ साही यें मुझकों कहे, अंतरजामी आप दादू दूजा धंघरे, लाचा मेरा जाप ३ कर्ता साक्षे भूत० ।

कर्ताहै सो करेगा, दादू साक्षी भूत कौतिक हारा हैरह्या, अणकर्ता अवधूत १ दादू राजस करि उत्तिष्ठि करें, सारिवक करि प्रतिपाछ तामस करि प्रलय करें, निरगुण कौतिग हार ५ दादू ब्रह्म जीव हरि आत्मा, खेळे गोपी काह सक्छ निरंतर भरि रह्या, साक्षी भूत सुजाण ६

दादू जामण मरणां सानि करि, यहु पिंड उपाया साई दीया जीवकों, छे जगमें आया विष अमृत सब पावक पाणी, सतगुरु समझाया मनसा बाचा कर्मना, सोइ फळ पाया ७ दादू जाणे वूझे जीव सब, गुण औगुण की जे जाणि वूझि पावक पड़े, दई दोस न दी जे ९ बुरा भळा सिर जीवके, होवे इसहीं मांहि दादू कर्ता करि रह्या, सो सिर दी जे नांहि \$

साष्ट्र साक्षीमूतः ।
करती हैकार कुछ करें, उस माहि बंधावें
दादू उसकूं पूछिये, उत्तर नहीं आवे १०
दादू केई उतार आरती, केई सेवा करि जाय
केई आय पूजा करें, केई खूलावें खार्य
केई सेवक हैरहै, केई साधू संगति माहि
केई आइ दर्सन करें, हमयें होता नाहि ११

नां हम करें करावे आरती, नां हम पांवे पिछांवे नीर करें करावें सांडेया, दादू सकल सरीर १२ करें करावें सांडेयां, जिन दिया अवजूद दादू बंदा बीचिहै, सोभा कों मवजूद १३ देवें लेवे सबकरें, जिन सिरजे सब लोय दादू बंदा महल में, सोभा करें सब कोय १४

इति साक्षीमृतको अंग सपुर्ण ॥ यङ्ग ३५ ॥ प्राक्षी २४०६ ॥

### ॥ श्रथ बेलीको ग्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः वंदनं सर्वेसाधवा, प्रणामं पारंगतः १ दादू अमृत रूपी नामळे, आतम तत्व पोषे सहजें सहज समाधिमें धरणी जळ सोषे पसरे तीन्यूं छोकमें, छिपत नहीं घोखें सो फळ छागे सहजमें, सुंदर सब छोके २ दादू बेळी आतमां, सहज फूळ फळ होय सहज सतगुरु कहें, बूझे बिरळा कोच ३ जे साहिब सीचे नहीं, तो बेळी बधती जाय १ दादू सीचे सांईयां, तो बेळी बधती जाय १ दादू छागे अमर फळ, कोई साधू सीचणहार ५

दाद सुका रूंखडा, काहे न हरिया होय . आप सीचे अभीरत, सुफल फलिया तोय ६ करे न सूके रूंखडा, जे अमृत शीच्या आप दादू हरिया सो फलै, कलू न ब्यापै ताप 9 ज घट रोपे रामजी, सीचे अमी अवाय दादू लागे अमर फल, कबहूं सुकि न जाय द अमर बेळि है आत्मां, खार समंदां मांहि सुकै खारे नीरसीं, अमर फल लागे नांहि ९ दावू बहुत गुणवंती वेलिहै, जगी कालर मांहि सीचे खारे नीरसों, ताथें निषजे नांहि १० वहु गुणवंती बेलिहै, मीठी धरती बाहि मीठा पाणी सीचिये, दादू अमर फल खाय ११ अमृत बेळी बाहिये, अमृतका फल होय अमृतका फल खाइ करि, मुवा न सुणीये कोय १२ दाद विषकी बेळी बाहिये, बिपही का फंछ होय बियही का फल खाइ करि, अमर नहीं काले कीय १३ सतगुरु संगति नीपजै, साहित्र सीचण हार प्राण वृक्ष पीवै सदा, दादू फुळै अपार १४ द्या घर्मका रूंखडा, सतसें बचता जाय संतोष सों फूछै फछै, दादू अमर फल खाय १५

इति वेळीको अक्न संपूर्ण ॥ अक्न ३६ ॥ सापी २४२ ॥

### ॥ श्रथं श्रविहडको श्रङ्ग् ॥

दाद नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वेलाघवा, प्रणामं पारंगतः १ दादू संगी सोई कीजिये, जे कळि अजगम्बर होय नां वहु मरे न बीछूडै, नां दुखं व्यापे कीय २ दादू संगी सोई कीजिये, जे अस्थिर इंहि संसार नां वहु खिरै न हम खपै, अैती छेहु विचारि ३ दादू संगी सोई कीजिये, सुख दुखका साथी बादू जीवण मरणका, सो सदा संगाती थ दादू संगी सोई कीजिये, जे कबहुं पछटि न जाय आदि अंत्य बिहडै नहीं, ता सनि यहः मन छाय ५ दाद् अविहड आपहै, अमर उपांवण हार अबिनासी आपै रहै, बिनसै सब संसार ६ दावू अबिहड आपहै, साचा सिरजनहार 🚗 आदि अत्य बिहडे नही, बिनसैव आकार ७ रावू अबिहड आपहै, अविचळ रह्या तमाय निहचल रमिता रामहै, जे दीले सो जाय ८ दादू अबिहड आपहै, कबहूं बिहडे नांहि घटै बबै नहीं एकरस, सब उपानि खपै उस माहि ९ अविइड अंग विइडै नहीं, अपखट पंखटि न जाए हादू अघट एकरल, सबमै रह्या समाय १० 🔠 शति आविहरूको अङ्ग संपूर्ण ॥ अंग ३७ ॥ साची २४४२ ॥

## ॥ अथ दूसरा भाग ॥

1

क्क श्रीरामाय नमः । श्रीदादू दयाखने नमः क्क

### श्रथ स्वामी दादू दयालंजी का पद लिख्यते

मध्य राग गोही। नाम निश्चय स्वरतन।
राम नाम नहीं छोड़ों भाई, पाण तजों निकट जीव जाहूँ। टेक रती रती करि डारे मोहि, सांई संग न छाड़ों तोहि १ भावे छे लिर करवंत दे, जीवन मूर न छाड़ों ते दि पावकमें छे डारे मोहि, जरे सरीर न छाड़ों तोहि १ अब दादू असी बनिआई, मिळों गोपाल निसान बजाई ४

रामनाम जिन छाडै कोई, राम कहत जिन निर्मल होई। टेक राम कहत सुख सम्पति सार, रामनाम तिर छंघे पार १ राम कहत सुधिबुधि मति पाई, रामनाम जिन छाडो भाई २ राम कहत जिन निर्मल होई, रामनाम कहि कुल मल घोई ३ रामकहत को को नहीं तोरे, यह तत्व राष्ट्र प्राण हमारे ४

व सपदेवरा

मेरे मन भइषा राज कहो है, रामनाम भोहि सहज सुनावै, उनहीं चरणमन छीन रहोरे। टेक राम नाम छे संत सुहावै, कोई कहै सब सीस सहा है बाही सुंमन जोरे राखौ, नीकै रानि छीये निवहों हे १ कहत सुनत तेरी कर्छू न जावै, पाप न छेद न सोई छहोरे दादू हे जज हरिगुन गावों, काळही जाळही फीर दहोरे २

#### ६ विग्ह • I

कींण विधि पाइएरे, मींत हमरा लोइ। टेक पात पीव प्रदेस हैरे, जबलग प्रगट नांहि विन देखे दुख पाइए, यह सालै मन मांहिं १ जबलग नेन न देखिए, प्रगट मिले न आइ एक सेज संगही रहे, यह दुख सद्धा न लाइ १ तबलग नेटे दूरि हैरे, जबलग मिले न मोहि नेन निकट नहीं देखिए, संग रहे क्या होड ३ कहा करो कैसें मिलेरे, तलफै मेरा जीव हादू आतुर विरहणी, कारण अपणै पीव ४

४ विग्ह दीनसी० ।

जीयरा क्यूं रहे रे, तुम्हरे दर्सण विन बेहाल । टेक परहा अंतर करिरहे, हम जीवे किहिं आधार लया संगाता प्रीत्मा, अवकै लेहु उचार १ गोपि गुनाई हैरहे, अवकाहे न पगट होइ राम सनेही संगया, बूजा नाहीं कोइ २ अंतरजामी जिपि रहे, हमक्यू जीवें दूरि तुम्ह विन ब्याकुल केसवा, नैन रहे जलपूरि १ आप अप्रजन हैरहे, हमको रैणि विटाइ यादू दर्सण कारणे, तलफि तलफि जीव जाय ४

भे विरद्ध उछाइ**प**० ।

अजहूं न निकसत प्राण कठोर, वर्सण विनां बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर । टेक डवारि पहर डवास्यूं जुग बीते, रैनि गमाई मीर अवधि गई अज्ञहूं नहीं आये, कतहूं रहे चितचोर १ कबहूं नैन नृषि नहीं देखे, मार्ग चितवत तोर दादू अैने आतुर विरहणिं, जैने चंद चकोर २

६ संदर्भ किंगार क्षेत्रिक । सोधनपीय जीमाजिन मारी अवजिगिमिलोतन जाइवनवारी । टेक साजि सिंगार कीया मन मांही, अजहूं पीव पतीजे नांही १ पीव सिल्डकों अह निस जागी, अजहूं मेरी पलक न लागी २

जतन जतन करि पंथ निहारी, पीन भाने त्यूं आप संमारी ३ अन सुख दे जै जांउ बलिहारी, कहे दादू सुर्ण विपति हमारी ४ ७ विरह विकासणीर ।

सो दिन कवहूं आविमा, बाबूडा पीव पावेगा । टेक क्यूं अपने अंग लगावेगा, तब सब दुख मेरा जावेगा १ पीव आपने दैन सुनावेगा, तब आनंद अंग न मावेगा २ पीव सेरी प्यान मिटावेगा, तब आपही प्रेम पिलावेगा ३ दे अपना दुईा दिवावेगा, तब दाद मंगल गावेगा ४

प्सारण धानती। ।

ते मन मोहो। मीर हे, रहन सकों हो रामजी। टेक
तोरे नाम चित छाड़यारे, अवर न अया उदान
सांईए नमझाईया, हों संग न छाड़ों यासरे १
जाणों तिछ हिन बीछूटों रे, जिन पछितावा होड़
गुण तेरे रसनां जपों, सुनिसी सांई सोइरे १
भीरें जनम गमाइयारे, चीना नहीं सो सार
अजहं यह अचेत है, अवर नहीं आधारर ३
पीवकी प्रीति तो पाइएरे, जो तिर होने भाग

बीते। अनत न जाइसी, रहिमी चरणह लागरे श्र अनतें मन निवारियारे, मोहि एकहिमेती काज अनंत गए दुख ऊपजें, मोहि एकहिसेती राजरें श्र साई सो सहजें रमूरे, और नहीं आन देव तहां मन विलंबिया, जहां अलख अमेवरे ६ चरण कमल चित लाइयारे, भोरें ही ले भाव पादू जन अचेत है, सहजेहीं तूं आवरे ७

" & विरद्द वैराग कथनी० ।

विरहनिकों सिंगार न भावे, है कोई अैसा गर्मामलावे। देक विसरे अंजन मंजन चीरा, विरह विधायहु द्यापे पीरा १ नवस्त थाके सक्कल सिंमारा, है कोई पीर मिटामणहाग २ देहगृह नहीं सुधि सरीरा, निसदिन चितवत चातृग नीरा ३ दादू ताहि न भावे आन, राम विना भई मृतक समान ४

अवतों मोहि लांगी वाई, उन निहचल चितलीयों चुगई। टेक आनन रुचे और नहीं भावे, अगम अगोचर तहां मन जाड़ रूप न रच बर्ण कहूं केमा, तिन चरणों चित रह्या समाइ १ तिन चरणों चित सहज समानां, सोरस श्रीनां तहां मनचाई अवतो असी बनिलाइ, विष तज्जै अरू अमृन वाई २ कहाकों मेरा बस नांही, और न मेरे अंग सुहाई पल इक दावू देवण पाने, तो जनम जनम की हाखा बुझाई ३

तू जिन छाडे केसवा, मेरे और निवादन हारही। टेक अ

983

दीनानाथ दयालहै, अपगंधी नेवक जनही १ हम अपगंधी जनमके, नख निल भरे विकार मेटि हमार औगुनां, तूं बग्वा निरंजन हाग्ही २ में जन बहुत विगारिया, अब तुम्हर्ही लेहु मम्हारि समर्थ मंग सांइयां, तूं आप आप उधारही १ तूं न विवाश केसवा, में जन भूला ताहि हादू और निवाहिले, अबजिन लाड़ै भोहि हो ४

राम संभालिएरे, विख्यम दुबेली बार दिक मंझि समंदां नावरी, बूढे खंबट बाज काढण हारा को नहीं, एक राम बिन आज १ पार न पहुंचे राम बिन, भेरा भो जल मांहिं तारण हारा एकतूँ, बूजा कोई नांहि २ पार परोहन ते। जलै, तुम्ह खंबहु सिरजनहार भव सामर में डूबिहै, सुझ बिन प्राण अधार ३ मोघट दरिया क्यूं तिरे, बोहिथ बैतण हार इाहू खंबड राम बिन, कोण उतारे पार ४ । १३

पार नहीं पाईएरे, राम दिना को निर्वाहनहार । टेक तुम्ह दिन तारण को नहीं, दूभर यह संसार पैरत थाके केलवा, खुझै वार न पार १ विखम भयांनक भी चला, तुम्ह दिन भागे होय तूं हरि तारण केलवा, दूबा नांडी कोय २ तुम्ह दिन खेवट की नहीं, क्षीतर तिस्बी नहीं जाय क्यूं हम जीवें दालगुनांई, ज तुम्ह छाडह नमर्थ साई। टेक जे तुम्ह जनकों मनिह विनाग, तो दूसर कोण संभाछनहारा १ जे तुम्ह परहारे रहोन नारे, तो सेवक जाय कोनक हारे १ जे जन तेवक बहुत विगारे, तो साहिब गरवा दोस निवारे १ समर्थ साई साहिब मेग, दादू दास दीन है तेरा १

हर्यू करि निल्डे मोको रामगुलाई, यह विषया मरे बित नांही हिक यह मन मेरा दहदित धात्रे, नियरे गम न दख न पात्रे १ जिहा स्वाद सब रस लागे, इन्द्रिय भोग विषेको जागे १ श्रवणहुं साच कदे नहीं भात्रे, नैन रूप तहां देखिलुभावे १ काम कोव कदे नहीं लीजे, लालचि लागि विषे रसपीजे ४ दाबू देख मिळे दर्यू सांई, विषे विकार बसै मन मांई

जोरे भाई राम द्या नहीं करिते, नवका नाम खंबर हरि आप, याँ बिन क्यूँ निम निरते। टेक करणीं कठिन होत नहीं मंग्ये, क्यूं करिए दिन भरते डाखि डागि परत पावकमें, आपहीं आप जरते १ सादिह संग विषे नहीं छूट, मन निहचल नहीं घरते खाइ हलाइल सुख के ताई, आर्येंही पिन मस्ते २ मै कामी कपटी जोष कायामें, जूप परत नहीं हरते करवत काम लीलपि अपनें, आपाई आप विहरते १ विहरते १ विहरते श्रेष अपनां अंग आप नहीं छाउँ, अपनी आप विचरते विहरते १ विहरते भी सारें, दाहू थें जन तिरते १

तीलगं तृ जिन मारे मोहि, जोलगं मैं देखीं नहीं तोहि। टेक अब हे बिलूर मिलन कैमें होड़, डिहें विधि बहुतिन चीहैं कोड़ १ हीनदवाल दयां करि जोड़, सब खुव आंनद तुम्हयें होड़ ३ जन्मा जन्म के बंधन खोड़, देखन दादू अहनिस राड़ ४

#### १८ मीति अपंडित्।

लंग न छाडों मेरा पावन पीव, मैं बाल तेर कीवन जीव। टेक भंग तुम्हारे सब सुख होड़, चरण कमल सुख देखों ताड़ि १ अनेक जतन करि पाया लोड़े, देखों नैनडु तो सुख होई २ सरिण तुम्हारी अंतरवाम, चरण कमल तहां देहु निवास ३ अब दादू मन अनंत न जाड़, अंतर बिध रह्यों ट्योलाइ ४

नहीं मेहीं राम नहीं मेहीं, मै तोशे छाघो नहीं महीं चिन तुम्हती बांधा नहीं महीं। टेक मैं तुम्ह कार्जे ताछावेछी, हिवैकि ममूने बाह ममही १ साहिति तूंने मननी गाढी, चरण समानों केही परि काढा १ रागि हिरदे तूंम्हारो सामी, मैं दुहलें प्राम्यों अंतरजामी ३ हिवैन महीं तूं सामी महारों, दाबू मनमुख सेवक्टांरों ४

रामसुनहुं विपति हमारीहो, तेरी मूर्तिकी बलिहारीहो। टेक

मैजु चरण चित बांहनां, तुन्हे सेवकता धरणां १ तेरे दिन प्रति चरण दिखामनां, कीरदया अंतर आमना र जन दावू विषत सुनामनां, तुन्ह योजिंद तपति सुझामनां ३ १९ वस दानदेत ।

कोणभांति भछमाने मुलांई, तुन्ह भावेगो में बांनतमांही। देक के भछ मानें नार्च गार्च, के भछ मानें लोकरिझाए १ के भछ मानें तीर्थ हाए, के भछ मानें मृद्रमुद्दाए १ के भछ मानें तार्थ हाए, के भछ मानें भय हैराकी १ के भछ मानें बाटा बधाए, के भछ मानें भतम छमाए १ के भछ मानें बनवन होते, के भछ मानें मुखदिन बोले ५ के भछ मानें बदाय काए, के भछ मानें करवत छीए १ के भछ मानें बद्दा जियानी, के भछ मानें अधिक वियानी ७ जेतुम्ह भावे तो तुल्हपे आहि, वादृ न जाणे कहिनमञ्चाहि ८

हाद सचुनित सांई नां मिले, भावे भेष नताय भावे कम्बत उर्ष सुख, भावे तीर्थ लाय, १ हादू जेतूं समझे तो कहीं, ताचा एक अलेख हाळ पान तांजे मूळ गांह, क्या दिखळावे भेख १

रहे पर वजन युन रस्तनः । अहो गुन तोर और जुन स्रोर गुनाई; तुम्हकृत कीहा तो सें; जाना नहीं । टक

तुम उपकार कीये हरि केते, तो हम बिनारे गए आप उपाइ अग्न मुख गखे, नहां प्रातिपाल भएहा गुताई १ मखातिख नान काएहो मकीवन, उदर अधार दीए अत्र पान जहां जाय भस्महै, तहां तें राखिलिए हो गुनाई २ दिन दिन जानि जतन करि पाखे, मदा समीप रहे अगम अपार किए गुन केते, कवहू नांहि कहे हो गुनांई ३ कवहू नाहि न तुम तन चितवत, माया मोह परे दादू तुन्ह तांज जाइ गुनांई, विषया मांहि जरे हो गुनांई २३ विषय अधीरज ।

कैतें जीवीए रें सांई संग न पास,
चचल मन निहचल नहीं, निमदिन फिरे उदास । केट
नेह नहीं रे रामका, प्रीति नहीं प्रकास
साहितका समरण नहीं, करे मिलनकी आस १
जिन देखे तूं फुलियरि, पाणीपिण्ड बंघाणा मांस
सो भी जल्विलि जायगा, झूठा भाग विलास २
ता जीवे मे जीवनारे, समरे तासें सास
दादू प्रगट पीव मिले तो, अन्तर होय उजास ३

जियरा मेरे समारे सार, काम कोच मद ताजी विकार । टेक तू जिन भूछे मन गमार, सिर भार न छीजै मानि हार सुणि समझाय बार बार, अजहूँ न चते हो हुसियार १ कृरि तैसे भव तिरए पार, दादू अवर्षे यह विचार २

जीयरा चेती रे जिनजार, है जै हरिसों प्रीति न की ही जनम अमोलिक हारें। टेक वर वर मझायों रे जीयरा, अवेत न होह गवारे यह तन है कामदकी गुडिया, कलू एक चेति विचारे १ तिल तिल तुझकों हाणि होत है, जे पल राम विसारे भी भारी दाद के जीवमै कहो, कैसे कार डारे २

२६ ।

तासुखकों कही क्या की जै, जायें पछ पछ यह तन छी जै। टेक आसण कुंजर सिरछत्र घारे जै, तायें फिरि फिरि दुख नहीं जै १ सेज समारि सुंदरि लंग रमी जै, याइ हलाहल श्रमि मरी जै २ बहुविधिभोजनमांनि रुचिली जै,स्वाद लंकुटश्रमि पाति परिजै ३ ए ताजि दादू प्राण पती जै, सब सुख रसना राम रमी जै ४

मन निर्मल तन निर्मल भाई, आन उपाय विकार न जाई। टेक जो मन कोई लातो तनु कारा, कोटि कर नहीं जाहिं विकारा १ जो मन विष हरतो तनु भनंगा, कर उपाय विषे पुन संगा २ मन मैला तन उज्जल नांहीं, बहुत पचिहारे विकार न जांही २ मन निर्मल तन निर्मल होई, दादू साच विचारे कोई १

में में करत सबै जग जावे, अजहूं अंघ न चेते रे
यह दुनियां सब देखि दिवानी, भूलिगए हैं केते रें। टेंक
में मैरे मैं भूलि रहेरे, साजन सोई विसारा
आया हीरा हाथ अमालिक, जन्म जुवा ज्यूं हारा १
लालच लोगें लागि रहे रे, जानत मेरी मेरा
आपिह आप विचारत नांहीं, तूं काको को तेरा २
आवत है सब जाता दीमें, इनमें तेरा नांहीं
इनसें लागि जनम जिन खाँवे, मीघि देखि सचु मांहीं ३
निहचल मीं मन मांने मैरा, सांई मों बनिआई

दादू एक तुन्हारा साजन, निज यहु अरकी छाई ४

१६ विचारः ।

का जीवनां का मरनां रे भाई, जो तें राम न रमित अघाई। टेक का सुख नंपति छत्रपति राजा, बनखंड जाय बसे किहिं का जा १ का विद्यागुन पाठ पुरानां, का मूर्ख जो तें राम न जानां २ का आसन करि अहिनस जागे, का फिर सोवत राम न छागे ३ का मुक्ताका बंधे होई, रादू राम न जाना सोई ४

२० उपदेस विवामनी ।

मनरे राम विना तन छीजै, जब यहु जाय मिछै माटीमै तब कही कैतें कीजै, I टक पानर परित कंचन करि छीजै, सहज सुर्ति सुखदाई माया बिछ विषे फळ छागे, ता परि भूछि न भाई १ जबछग प्राण पिंडहै नीका, तबछग ताहि जिन भूछै यह संसार सें बछके सुखज्यें, ता परी तूं जिन फूछै २ औसर यह जानि जग जीवन, समाझि देखि सुचुपावै अंग अनेक आन मित भूछै, दादू जिन डहकावै ३

> ११ काळ चिंतायती० । सन्दर्भगा सम्बन्ध कहीं काळके फंगा

मोह्यो मृग देखि वन अंधा, सूझत नहीं कालके फंघा। टेक कूटपा फितर सकल वन मांही, सर सांचे सिर सूझत नांही १ उदम दमातो वनके ठाट, छाडिचट्यो सब बारह वाट २ फंध्यो न जाने वनके चाय, दाटू स्वादि बचानों आह ३

३२ स्परणनाम चितामनी ।

कांहे रे मन राम विसार, मनवा जनम जाय जीय हारे। टेक मात विताको बंधन भाई, सबही खन्नां कहा समाई १ तन धन जोवन झूठा जाणी, राम हुदै धारे सारंग प्राणी २ चंचळ चितवत झूठी माया, काह न चेते सा दिन आया ३ दादू तन मन झूठा कहिए, राम चरण गृहि काहे न रहिए ४ ३३ सम्बद्देह महिगाँ।

अैसा जन्म अमोछिक भाई, जामें आइ मिले रामराई। टेक जामे प्राण प्रम रस पीवे, सदा सुहाग सेज सुख जीवे १ आत्म आय रामसों राती, अखिल अमर घन पावे धाती २ प्रगट दर्सन प्रसन पावे, परम पुरुष मिलि माहि समावे ३ अैसा जनम नहीं नर आवे, सो क्यूं दाहू रतन गमावे ४ ३४ उपदेन वितामनी ।

केंगि जन्म कहां जाता, अरे भाई गमछाड़ि कहां राताहै। टेक - मैं मैं मेरी इनसों छागि, स्वाद पतंग न सुझै आगि १ विषया सो रत गर्व गुमान, कुंचर काम बंध अभिमान २ छोभ मोह मद माया फंघ, ज्यूं जल मीन न चेते अंघ ३ दादू यहु तन योंहीं जाड़, राम विमुख मरिगए विलाइ ४

३४।

मन मूखी तें क्या कीया, कुछ पीव कारन वैराग न छीया
रे तें जप तप साधी क्या दीया। टेक
रे तें करवत कासी दकतह्या, रे तूं गंगामां हैं नां वह्या
रे तुं विरहणि ज्यूं दुख तां शह्या १
रे तुं पाछ पर्वत नां गह्या, रे तें आपिह आपा नां दह्या
रे तें पीव पुकाण किद कह्या, होड़ प्यास हरिजल नां पीया २
रे तूं वज न फाटोरे हिया, घुक जीवन दादू ए जीया ३

क्या कीजै मनवा जनमंकीं, राम न जपहि गंवारा

मायाके मद माती वहै, भूछि रहे तंसारा । टेक हरे राम न आवही, आवे विषे विकारा रे हरि मार्ग स्झै नहीं, कूप परत नहीं वारा रे १ आपा अजिजु आपमे, ताथें अहानिस जरे सरीरा रे भाव मिक भावे नहीं, धीवे न हार्रज्ञ नीरारे ३ में मेरी सब स्झई, स्झै माया जाछो रे राम नाम स्झै नहीं' अंघ न स्झै काछों रे ३ औतें ही जनम गमाइया, जित आया तित जाइ रे राम रसायन नां पीया, जिन दादू हेत छगाए रे ४

इनमें क्या छी ने क्या दी जै, जन्म अमोलिक छी जे। टेक सोवत सप्ता होई, जागे थें नहीं कोई १ मृगतृष्णा जल जैता, चेति देखि जग औना २ बाजी अम दिखावा, बाजीगर बहकावा ३ दादू संगी तेरा, कोई नहीं किसकेरा १

51

खालिक जागै जियरा तावै, क्यूं करि मेला होवै। टेक ज एक नहीं मेला, ताथैं प्रेम न खेला १ ब्रेंई संग न पावा, सोवत जनम गमावा २ शिक्त नींद न लीजै, आयु घटै तन लीजै ३ दादू जीव अपानां, झूठ श्रम भुलानां ४ १६ पदरा रागमंगती गौदों।

पहळे पहरे रैनिंदै वणिजारिया, तूं आया इहिं संसार वे माया दा रस पीवण लागा, विसखा सिरजनहार वे सिरजनहार विसारा किया पसारा, मात पिता कुछनारि वे झूठी माया आप बंधाया, चेतै नहीं गंमार वें गंवार न चेते ओगुन केते, बंध्या सन परिवार वे दादू दास कहै बणिजारा, तूं आया इहिं संसार वे १ दुनै पहरै रैणिदै बणिजारिया, तृंग्ता तरुणी नाछि वे माया मोहै फिरै मतिवाला, राम न सक्या संभालि वे राम न संभाले रतानाले, अंघ न सूझै काल वे हरि नहीं ध्याया जनम गमाया, दह दिल फुटा ताल वे दह दिस जुटा भीर न खूटा, छे खांडे वण साल वे दादू दास कहै बाणिजारा, सूरता तरुणी नाळु वे २ तीजे पहरे रेणिदै बाणिजारिया, तें बहुत उठाया भार वे जो मन भाया सो करि आया, नां कुछ किया विचार वे विचार न कीया नाम न लीया, क्यूं करि लंघै पार वे पार न पावै फिर पछितावै, इवण लगा धार वे हुवण खगा भेरा भगा, हाथ न आया सार व बाबू वास कहे बाणिजारा, तैं बहूत उटाया भार वे ३ चौथे पहरे रेजिंदै बणिजारिया, तूं पका हूवा पीर वे जीवन गया जरा वियापी, नाहीं सुध सरीर वे सुध न पाई रैनि गमाई, नैनहु आया नीर वे भो जल भेरा डुवण लागा, कोई न बंधे धीर वे कोई घीर न बंधे जमके फंधे, क्यूं करि लंधे तीर वे दादू दास कहै विणिजारा, तूं पका हुवा पीर वे ४ ४० उपदेम चिन्तामनी ।

कोहरे नर कग्हु उफाण, अंत्य काल घर घोर समाण। टेक

पहिके बिळवन्त गए विलाइ, ब्रह्मा आदि महेश्वर जाइ १ आगें होते मोटें मीर, गए लाडि पैकम्बर पीर २ काची देह कहा गर्वानां, जे उपज्या सो सबै विलानां ३ दादू अमर उपावण हार, आपही आप रहे कर्तार ४ ४१ हितोजपरेसन्।

इतघर चोर न मूलै कोई, अन्त रहै जो जानें सोई । टेक जागुहु रें जन तत न जाइ, जागत है सो रह्या समाइ १ जतन जतन करि राखहु सार, तसकर उपजै कोंण विचार २ इव करि दादू जांणें जे, तो साहिब सरणागति छे ३ ४२ उपदेशिवन्ता ०।

मेरी मेरी करत जग खीनां, देखतही जाल जाने काम क्रींघ तृष्णां तन जाले, ताथें पार न पाने । टेक मूर्ख ममता जन्म गमाने, मूलि रहे इहिं वाजी बाजी गरकों जानत नांहीं, जन्म लमाने वादी १ परपंच पंच करे बहुतेरा, काल कुटम्बके तांहे विषके साद सबे ए लागे, ताथें चीक्षत नांहीं २ एता जियमें जानत नांहीं, आप कहां चलिजाने आगे पीछे समझत नांहीं, मूर्ख यूं डहकाने ६ सब श्रम भानि मल पाने, तांधि लेहु सो सांई सोई एक तुम्हारा साजन, दादू दूसर नांही १ ४३ गर्वनहार ।

गर्व न कीजिए रे, गर्वें होइ विनास गर्वें गोविन्द नां मिले, गर्वें नरक निवास। टेक गर्वें रसातल जाईए, गर्वें घोर अधार गर्ने भो जल हुविए, गर्ने वार न पार १ गर्ने पार न पाइए, गर्ने जमपुरि जाइ गर्ने को छूटे नहीं, गर्ने बंधे आइ २ गर्ने भाव न ऊप जै, ग्रें भक्त न होय गर्ने पीव क्यूं पाइए, गर्व करै जिन कोय ३ गर्ने बहुत विनास है, गर्ने बहुत विकार दादू गर्व न कीजिये, सनमुख सिरजनहार ४

हुतियार रहि मन मारैगा, लांई ततगुरु तरिगा। टेक मायाका सुख भावे रे, मूर्ख मन वारावे रे १ झूठ ताच कारे जांना रे, इन्द्रिय खाद भुळानां रे २ दुखकों सुख करि मानें, काळ झाळ नहीं जानें रे ३ दादू कहै तमझावे, यहु औतर बहुरि न पावे रे ४ ४५ विवार ।

तूंहै तूंहै तूहै तेरा, में नहीं में नहीं में नहीं मेरा । टेक तूंहै तेरा खगत उपाया, में में मेरा धंषे छाया .९ तूंहै तेरा खेळ पतारा, में में मेरा कहै गंमारा २ तूंहै तेरा सब संसारा, में में मेरा तन सिर भारा ३ तूंहै तेरा काळ न खाइ, में में मेरा मारे मारे जाइ ४ तूंहै तेरा रह्या समाइ, में में मेरा गया विळाय ५ तूंहै तेरा तुम्हिश्ली माहि, में में मेरा में कुछ नाहिं ६ तूंहै तेरा तूहीं होड, में में मेरा मिल्या न कोइ ७ तूंहै तेरा लंधी पार, ताबू पाया ज्ञान विचार ६

साहिबजी सत्य मरारे, छोग झर्खें बहु तेरा रे। टेक

जीव जनम जब पाया रे, मस्तक छेख छखाया रे १ घट बचे कुछ नांहीं रे, कर्म छिख्या उस मांहीं रे २ विधाता विधि कीहां रे, तिरिज सबनकों दीहां रे ३ संमर्थ तिरजनहारा रे, सो तेरे निकट गंवारा रे ४ सकछ छोक फिर आवै रे, ती दादू दीया पावै रे ५

पूरिरह्या परमेश्वर मेरा, अण मांग्या देवे बहु तेरा । टेक सिरजनहार सहज में देइ, तो काहे घाइ मागि जन छेइ १ विस्वभर सब जगकों पूरे, उद्गकाज नर काहे झूरे २ पूर्क पूराहै गोपाल, सबकी चींत करें दरहाल ३ समर्थ सोई है जगन्नाय, दादू देखु रही संगसाय ४

रामधनखातनखूटेरै,अपरंपार पारनहीं आवे आधिन टूटेरे। टेक तसकर छेड़ न पावक जारै, प्रेम न छूटे रे चंडु दिस पसखी विन रखवाले, चोर न छूटे रे १ हरि हीरा है राम रसायन, सरस न स्कै.रे हादू और आधि बहु तेरी, तून नर कूटे रे २ ४६ विग्रुप सनगुर काकस जीवनर ।

शबू और आथ बहु तरा, तून नर कूट र र ४६ विमुच सनमुच कानम जीवन । सुन विमुख जग म्रारे मारे जाय, जीवें तंत रहें स्वेग्लाय। टेक जीन भये जे आत्म रामां, सदा सर्जीवन कीये नामां १ अमृत राम रसायन पीया, ताथें अमर कवीरा कीया २ राम राम कहि राम समानां, जनरें दास मिछे भगवानां ३ आदि अत्य केते कांक्षे जांगे, अमर भए अविनाती छागे ४ राम रसायण दादू माते, अविचल भये राम रंग राते ५

#### ५० गौचनिर्नय**ः।**

निकट निरंजन लागि रहे, तव हम जीवत मुक्ति भये। टेक मारे करि मुक्ति जहां जग जाड़, तहां न मेरा मन पतयाइ १ आगें जन्म लहे अवतारा, तहां न माने मन हमारा २ तन लूटें गति जो पद होई, मृतक जीव मिले सब कोई ३ जीवत जनम सुफल करिजानां, हादूराम मिले मन मानां ४

प्र अभिाज हैगन मक्षर।

कादर कुद्रति छखी न जाइ, कहां थें उपने कहां समाइ। टेक कहां थें कीह पवन अरु पाणी, घरनि गमन गति जाइन जाणी १ कहां थें काया प्राण प्रकासा, कहां पंच मिळि एक निवासा १ कहां थें एक अनेक दिखावा, कहां थें सकछ एक है आवा १ दादू कुद्रति बहु हैरानां, कहां थें राखि रहे रहिमाना ४

प्रे डंताकी सापी ।

रहे निराछा सब करे, काहू छिपत न होइ आदि अंत्य भाने घडे, औसा समर्थ सोइ १ सुरमनहीं सब कुछ करे, यों कछ धरी बनाइ कोतिग हारा है रह्या, सब कुछ होता जाइ २

#### ध्रे प्रचा० पर्ः।

असा राम हमारे आवे, वारपार कोई अंत न पाने । टे ! हलका भारी कहा न बाइ, मोल माप नहीं रह्या समाइ कीमति लेखा नहीं प्रमाण, सब पचिहारे साधु सुजाण २ आगी पीलो परमति नांहीं, केते पारप आवहि जांहीं ३ आदि अंत्य मध्य कहै न कीई, दादू देख अचिरज होई ४० ४४ मश्रोंतर ।

कीण सब्द कीण प्रखणहार, कीण सुति कडु कीण विचार। टेक

कोंण सज्ञाता कोंण ज्ञियान, कोंण उनमनी कोंण घियान १ कोंण सहज को कोंण समाघ, कोंण भिक्त कहु कोंण अराध २ कोंण जाप कहु कोंण अभ्यास, कोंण प्रेम कहु कोंण पियास ३ सेवा कोंण कहु गुहदेव, दादू पूळे अलख अभेव ४

आपा मेटै हिर भजे, तनमन तजे विकार निवेरी सब जीवतों, दादू यह मत सार १ आपा गर्व गुमान तजि, मद मंछर अंहकार गहै गरीवी बंदगी, तेवा तिरजनहार २

पृद्ध मक्षी ।

में नहीं जानों तिरजनहार, ज्यूहै त्यूंही कहें। करतार । टेक समतक कहां कहां करपाइ, अविगत नाथ कहें। समझाइ १ कहां मुख नैनां श्रवनां सांई, जानराय सब कहां गुसाई २ पेट पीठ कहां है काया, पड़वा खोळि कहां गुरुराया ३ ज्यूं है त्यूं कहि अंतरजांमी, दादू पूछै सतगुरु स्वामी ४ ५७ वसकी सार्वा०।

हादू सबै दिसा सो सारिखा, सबै दिसा मुख बैन

नवे दिसा श्रवणह सुणे, सबै दिसा कर नैन, वे दिसा पंग सीस है, सबै दिसा मन चैन वि दिसा सनसुख गहै, सबै दिसा अंग अन

प्र≒स्थानमञ्ज**।** 

अलख देव गुरु देहु बताइ, कहां रहो तृभवन पतिराइ । टेक घरती गगन वसहु कविलास, तृहूलोक मै कहा निवास १ जल थल पावक पवनां पूरि, चंदा सुर निकट के दूरि २ मंदिर कोंण कोंण घरवार, आतण कोंण कहीं कर्तार ३ अछख देवगृति छखी न जाइ, दादू पूछे कहि समझाइ ४

५६ उत्तरकी सापी०।

दादू मुझईं। मंहि में रहूं, में मेरा घरवार मुझही मंहि में बलों, आप कहें कर्तार १ दादू मेंहीं मेरा अरस में, मेही मेरा थान मेंहीं मेरी ठौरमें, आप कहें रहिमांन २ दादू मेही मेरे आसिर, में मेरे आधार मेरे ताक एमें रहूं, कहें सिरजनहार ३ दादू मेंहीं मेरी जातिमें, मेहीं मेरा अंग मेहीं मेरा जीवमें, आप कहें मसंग ४

राम रत मीठा रे, कोई पीवै साधु सुजाण सदा रस पीवै प्रमतों, तो अविनाती प्राण । देक इंहि रत सुनि लोग सबै, ब्रह्मा विष्णु महेत सुरनर साधु संतजन, तो रस पीवै तेत १ तिथ साधिक जोगीजती, तती तबै सुखदेव पीवत अंत न आवई, अता अलख अभेव २ इंहिं रस राते नामदेव, पीपा अह रैदात पीवत कवीरा नांथ क्या, अजहूं प्रम पियास ३ यह रस मीठा जिन पीया, तो रस मांहिं समाय मीठे मीठा मिलिरह्मा, दादू अनत न जाय थ

221

मन मतिवाला मद पीवै, पीवै वारं वारो रे

हिरिस रातो रामके, सदा रहे इक तारी रे। टेक भाव भाकि भाठी भई, काया कसणी सारो रे पोता मेरे प्रेमका, सदा अखेडित घारो रे १ ब्रह्म अग्नि नोवन जरे, चेतन चितिह उजातो रे सुमति कछाछी सारवे, कोई पीवै विरखा दासो रे १ आपा घन सब सोंपिया, तवरस पाया सारो रे प्रीति पिया छै पीवहीं, छिनि छिन वार्ग्वारो रे १ आपा पर नहीं जांणियां, भूलो माया जालो रे दादू हिरिस जे पीवे, ताको कदेन छागै कालो रे ४

183

रस के रसे या छीन भए, सकछ तिरोमणि तहां गए। टेक राम रसायण अमृतमात, अविचल भए नरक नहीं जाते १ राम रसायण भारे भारे पीवे, तदा सकीवन जुग जुग जीवे २ राम रसायण तृभवन सार, राम रसिकः सब उतरे पार ३ बादू अमलो बहुर न आए, सुख सागर ता मांहि समाए १

भव न रोझे मेरा निज भर्तार, ताथें कीजे प्रीति विचार । टेक भाचारणी रुचि भव बनांवे, लीख साच नही पीवकों भावे १ मान भावे करे लिंगार, डिंभपणे रीझे लंसार २ जी ये पतिव्रता है है नारी, सो धन भावे विचाहि पियारी १ पीव पहिचाने आंन नहीं कोई, बादू सोई सुहागनि होई ४ ६४ साचिक्कें ।

सब हम नारी एक भर्तार, सब कोई तन करे सिंगार । टेक घर घर अपने तेज संबारे, कंत पियारे पंथ निहारे १ आरित अपनी पीवकों धानै, मिछे ना है तन भग छगानै २ अति आतुर ए खोजत डोछै, बानि परी विदोगनि बोछै ३ सन हम नारी दादू दीन, देय सुहाग काहूं संग छीन ४

सोई सुहागिन साच सिंगार, तनमन छाय भने भर्तार हेक

भाव भाक्ति प्रेम रुपोछाँवै, नारी सोई सार सुखपाँवे १ सहज सतोष सीछसव आया,तव नारीनेह अमोछिक पाया २ तनमनजोवनसोंपिसनरीहां,तव कंत रिझाय आपविस कीहां ३ दादू बहुर विवोगनि होई, पीव सं प्रीति सुहागनि सोई १

तव हम एक भए रे भाई, मोहन मिछि ताची मन आई। टेक पारत परित भए सुखदाई, तव दुतिया दुर मित दूर गंमाइ १ मिछियागरपरमिडिलिपाया, तव बेतवरण कुल्श्वम गमाया २ हरिजलनीरिनिकट जवआया, तव बूंदबूंद मिलिसह जसमाया ३ माना भेद श्रम सब भागा, तव दादू एक रंगे रंग लागा ४

अछह राम छूटिगया भ्रम मोरा,
हिंदू तुरक भेद कुछ नाही, देखों दर्भण तोरा। टेक
सोई प्राण पिंड पुन सोई, सोई छोहीं मांता
सोई नेन नासिका सोई, सहजें कीह तमासा १
श्रवणों सब्द बाजता मुणिए, जिह्वा मीठा छाँग
सोई मूख सबनकों व्यापै, यक जुगति सोई जाँगै २
सोई संधि बंध पुन सोई, सोई मुख सोई पीरा
सोई इसत पाव पुन सोई, तोई एक सरीरा ३

यह सब खेळ खाळिक होर तेरा, तुमहीं एक कार छोड़ां दादू जुगति जांनिकरि असी, तब यह प्राण पतीनां ४ ६८ पंच प्रचार ।

भाई अैता पंथ हमारा,
दे पक्ष रहित पंथ गहि पूरा, अवर्ण एक अधारा। टेक
बाद विवाद काहू सो नांहीं, मांहीं जगत थें न्यारा
समदृष्टीसु भाय सहज में, आपिह आप विचारा १
में ते मेरी यह मित नांहीं, निर्मेरी निरकारा
पूर्ण लंबे देखि आपापर, निरालंभ निर्धारा २
काहू के संग मोह न मिता, संगी निरजनहारा
मनही मनसुं समझि सथानां, आनंद एक अपारा ३
काम करपनां कदे न कीजे, पूर्णब्रह्म पियारा
इंहि पंथ पहुंचि पारगहि दादू, सो तत सहज संभारा ४

असी खेळ बन्यों मेरी माई, कैसे कहू कळू जान्यूं न जाई। टेक सुरतर मुनिजन अचिरज आई, राम चरण कोऊ मेद न पाई १ मंदिर मांहे सुर्ति समाई, कोह है तो देह दिखाई २ मनहिविचार करह ल्योळाई, दीवासमानां जाति कहां छिपाई ३ दह निरंतर सुन ल्योळाई, तहां कोंण रमे कोंण सुता रे भाई ४ दादू न जान ए चतुराई, सोई गुरु मेरा जिन सुधि पाई ५

भाई रे घरहीं में घर पाया, सहज समाय रह्यों ता माहीं, सतगुरु खोज बताया । टेंक या घर काज सबै फिरि आया, आपें आप छखाया खोलि कपाट महल के दी है, थिर अस्थान दिखाया १ भयों भेद भ्रम सब भागा, साचा तोई मलाया विंह पर जहां जीव जाने, ताम सहज समाया २ निहचल सदा चले नहीं कबहूं. देख्या सब में तोई ताहीं सों मेरा मन लागा, और न दूजा कोई ३ आदि अंत्य सोई घर पाया, अन मन अनत न जाई बादू एक रंगे रंग लागा, तामे रह्या समाई ४

७१ विचारः ।

इत है नीर नहांवन जीम, अनंतही भ्रम भुखा रे छोग। टेक तिहिं तट हाए निर्मख होड़, वस्तु अगोचर छखे रे लोई १ सुघट घाट अरु तिस्वी तीर, बले तहां जगत गुरु पीर १ दादू न जांने तिनका भेव, आप छखावे अंतर देवं ४

कैता ज्ञान कथा नर ज्ञानी, इंहिघर होय सहज सुखजानी। टेक गंग यसुन तहां नीर नहाइ, सुख मन नारी रंग लगाइ आप तेज तन रह्यो समाइ, मैं वाले ताकी देखों अघाइ १ बात निरंतर तो समझाइ, विन नैनहुं देखे तहां जाइ हाहू रे यह अगम अपार, तो चन मेरे अपर अधार १

**9 है सब संग**ित ।

संत संगति मगन पाइए, गुरु प्रसादै सम गाइए। टेक आकासधरणी घरीजे घरणी आकासकीजे, सुनिमांहै त्वजी जै १ तृषमुक्ताहळमां हैं मायरआयो, अपणौषियाहूं धावतखोजतपायो १ सोच सायर अगोचळ हिए, देव देहु रे मांहै कींण कहिए १ हरिको हितार्थ असोळखेन कोई, दाहू जे पीव पाव अमरहोई ४

#### ৩৪ গ্ৰহণ -

अवतो अैती बनि आई, रामचरन विन रह्यो न जाई । टेक सांईकों मिलिवे के कारण, तृकुटी संगम नीर नहाई चरणकमलकी तहां स्योलागे, जतन जतनकरि प्रीति बनाई १ चें रस भीनां छाव रिजावे, खुंदरि सह**ों** संग समाई अन्हर बाजे बाजण छागे, जिह्वा हीणे कीरति गाई २ कहा कहाँ कछू बरनी न जाई, अवगति अंतर जोति जगाई दाद उनको सरम न जांने, आप सुरंगे बन बजाई क्

७५ सा ।

नींकें राम कहत है बचुग, घरमाहै घर निर्मेख राखे, पंची धीवै काया कपरा । टेक मझ्ज समरपण स्मःण लेवा, तुरेणी तट संज्ञम सपरा संबारे सनमुख जागण लागी, तहां मोहन मेरा मन एकरा १ विन रसना मोहन गुनगावै, नाना वाणी अनुभव अपरा इाडू अनहद केंनें कहिए, भक्ति तत यह मार्थ सकरा १ ७६ पतमागायञ्ची ।

अवध् कामधेनु गहिराखी, ्रित की ही तत्र अमृत श्रवे, आग चारन नाखी। टेक ज़िंदतां पहली उठि गरजे, पीछें हाथ न आवे क्षी भक्कें द्ध नित दूणां, यें। या धेनु दुहाँवें १ ज्यूं ज्यूं खीण पडे त्यूं दूजे. मुक्ती मेल्या मारे घाटा रोकि घेरि घर आणे, नांची कारंज सारे २ सहर्जें बांधी कंद न छूड़े, कर्म बंधन छूटि जाई काटै कर्म सहज सी बांधे, सहजें रहे समाई ३

छित छित माहिं मनोर्थ पूरे, दिन दिन होय आनंदा -दादू सोई देखतां पांचे, कछि अजरावर कंदा ४

७३ वचा ।

जवघट प्रगट राम मिले,

अवयद प्रगट राम निल,
आहम मंगल बार चहूं दिस जनम, सुफल करि जीति चले। टेक
भगति मुक्ति अभय करि राखे, सकल सिरोमाण आप, कीए
निर्मुण राम निरंजन आप, अजरावर उर लाय लीए १
अपने अंग संग करि राखे, निर्भय नाम निसान बजावा
अविगति नाथ अमर अविनासी, परम पुरुष निज सो पावा २
सोई बड भागी सदा सुहागी, प्रगट प्रीत्म संग भए
यादू भाग बडे बर बरिकें, सो अजरावर जीति गए ३

रमईया यह दुख साछै मोहि,
सहज सुहागन प्रीति प्रेमरन, दर्सण नांहीं तोहि। टेक अंग प्रसंग एकरस नांहीं, सदा समीप न पाने ज्यूं रसमें रस बहुर न निकते, अनें होन आने १ आत्म छीन नहीं निसवासुर, भक्ति अखंडित सेवा सनमुख सदा परस पर नांहीं, ताथें दुख मोहि देवा १ मगन गछित महारस माता, तूहै तवलग पींजे दाबू जवलग अंत न आने, तवलग देखण दीजे ३

गुरु मुख पाइए रे, अैसा ज्ञान निचार समझि समझि समझ्या नहीं, छागा रंग अपार । टेक जाण जाण जाण्या नहीं, अैसी उपजै आड बूझ बूझ बूझ्या नहीं, टेारी लागा जाइ १ लेले ले लीया नहीं, होत रहीं मन मांहिं राखि राखि राख्या नहीं, मैं रत पीया नांहिं २ पाय पाय पाया नहीं, तेजें तेज तमाइ, कीर करि कुल कीया नहीं, आत्म अंग लगाई ३ खाले खिले खेल्या नहीं, सनमुख तिरजनहार देखि देखि देख्या नहीं, सदू संवक तार ४

बाबा गुरुधुस ज्ञाना रे, गुरुमुख ध्यानां रे, । टेक गुरुमुख दाता गुरुमुख राता, गुरुमुख गवनां रे गुरुमुख भवनां गुरुमुख छवनां, गुरुमुख रवनां रे १ गुरुमुख पूरा गुरुमुख स्त्रा, गुरुमुख वाणी रे गुरुमुख देणां गुरुमुख लेणां, गुरुमुख वाणी रे २ गुरुमुख गहिवा गुरुमुख रहिवा, गुरुमुख न्यारा रे गुरुमुख सारा गुरुमुख तारा, गुरुमुख पारा रे ३ गुरुमुख राया गुरुमुख पाया, गुरुमुख मेला रे गुरुमुख तेजं गुरुमुख सेजं, दादू खेला रे ४

मेरा में हेरा, मध्य माहि पीव नेरा। टेक जहां अगम अनूप अवासा, तहां महा पुरुष का बासा तहां जांणे गाजन कोई, हिर माहिं समानां सोई १ अखंड जाति जहां जागे, तहां रामनाम स्वोद्धांगे तहां राम रहे भरपूग, हिर संग रहे नहीं दूरा २ तृविणीं तटतीरा, तहां अमर अमोडिक हीरा उस हीरे सूं मन छागा, तव भ्रम गया भय भागा ३ दादू देखु हिर पादा, हीर सहजें संग छखावा पूर्ण परम निधानां, निज जुषतहू भगवांनां ४ ६८ उपरेस मुचार ।

मेरे सन लागा सकल करा, हम निमहिन हिरहै सो घरा। टेक हम हिरहै मांहै हेरा, पीव प्रगट पाया नेरा सो तरेहीं निज कीजै, तब सहजें अमृत पीजै १ जब मनहीं भी मन लागा, तब जोति सक्ष्मी जागा जब जोति सक्ष्मी पाया, तब अंतर खांहि समाया २ जब चितहि चित समानां, हम हरिविन और न जांगां जानां जीव न सोई, अब हरिविन और न कोई ३ जब आत्म एकै बासा, पर आत्म मांहिं प्रकासा प्रकासा पीव पियारा, सो हादू सींत हमारा १ इति राग गोदी नेपूर्ण ॥ गग १॥

# ॥ श्रथ राग माली गौडी ॥

न्याण नाव शक्तिको ॥

गोविंदे नाम तेरा कीवन मेरा, ताःणा भवपारा आगें इंहि नाम छागे, संतन आधारा । टेक करि विचार तत्वतार, पूणधन पाया अखिछ नाम अगम ठाम, भाग हमारे आया १ भाक्ते भूछ भुक्ति मूछ, भवज्ञछ निस्त तिरनां भ्रम कर्म भंजनां भय, कांछे विप सब हर्स्ना २ सकछ सिधि नवानिधि, पूर्ण सब कामां राम क्रप तत्व अनूप, दादू निज नामां ३

### १ विद्या धीनती ।

गोवंदे कैसे तिरिए, नावनाई। खेवनाई, रामविमुख मिरए। टेक झान नाई। ध्यान नाई।, लै समाधि नाई। विरहा वैराग नाई।, पंची गुण माई। १ प्रम नाई। प्रीति नाई।, नाम नाई। तेरा भाव नाई। भाकि नाई।, कायर जीव मेरा २ घाट नाई। वाट नाई।, कैसे पग घरिए वार नाई। पार नाई।, दाबू बहु डारिए १ २ क्षान्तां।।

पीव आव हमारे रे, मिळ प्राण पियारे रे, वालिजांड सुम्हारे रे । टेक सुनि सखी सयानी रे, मैं सेवन जानी रे, हूं भई दिवानी रे १ सुनि सखी सहेली रे, क्यूं रहूं अकेली रे हूं खरी दुहेली रे २ हूं करों पुकारा रे, सुनि सिरजनहारा रे, दादू दास तुम्हारा रे ३

8 1

वाह्या तेज हमारी रे, तूं आवे हूं वारी रे, हूं दाती तुमारी रे। टेक तेरापंथ निहारों रे, सुंदरतेज संवारों रे, जीयरा तुम्ह परिवारों रे १ ्रेरा अगडा पेखू रे, तेरा सुखडा देखू रे, तव जीवन छेखू रे २ मेळ सुखडा दीजे रे, यह लाहड लीजे रे, तुम्ह देखें जीजे रे ३ तरे प्रमकी माती रे, तेरे रंगडै राती रे, दादू वारणे जाती रे ४

४ विग्ह चितामनी ।

दरवार तुम्हारे दरदवंद, बीव बीव पुकारे दीदार दहने दीजिए, झुनि खसम हमारे । टेक तनहां केतन पीरहै, सुनि तुही निवारे करम करीमां कीजिए, मिछ पीव पियारे १ सूछ सूठांकों सी सहूं, तेंग तन मारे मिछ साई सुख दिजिए, तूंहीं तूह संभारे २ में सुहदादू तन सीखदा, विरहा दुख जारे जीव तरसे दीदारकों, दादू न विसारे ३

जीव तरस दादारका, दावू न विसार र १।
सिईयां तूंहै साहिब मेरा, मेहूं बंदा तेरा। ठेक बंदा बरदा चेरा तेरा, हुकमी में विचारा मीरा महरवान गुसांई, तूं सिरताज हमारा १ गुलाम तुन्हारा मुलाजादा, लोडा घरका जाया शिक्षित रिजक जीव ते दीया, हुकम तुन्हारे आया १ शी दिल्लेल हाजिर बंदा, हुकम तुन्हारे मांहीं जयहीं चुलाया तमहीं आया, में में बासी नांहीं ३ ज्याना क्षमाना सिरजनहारा, साहिब समर्थ सांई भीता सिराम साहरम्या करि, दादू तुन्हही तांई १ अरणे जीव विचारत नांहीं, क्या छे गईछा बंस तुम्हारा । एक तब मेरा कत कर्ता नाहीं, आवत है इंकारा काछ चक्रनों खरी परी रे, विसरिमया घरवारा १ जाइ तहांका संजम कीजै, विकट पंथ गिरधारा दादू रे तन अपना नांहीं, तो कैसें भया संसारा २

51

दादू दास पुकारे रे, तिरकाल तुम्हारे रे, सर सांधे मारे रे। टेक जमकाल निवारी रे, मन मनता मारी रे, यह जनम न हारी रे १ सुख निद न सोई रे, अपणां दुख रोई रे, मन मूल न खाई रे २ तिरभारनलीजी रे,जिसका तिसकोंदीजी रे, अवलीलनकीजी रे १ यह औसर तेरा रे, पंधी जागि संवरा रे, सब बाट बसेरा रे ४ सब तरवर छाया रे, धन जोवन माया रे, यह काची काया रे ५ इस धम न भूली रे,बाजी देखि न फूली रे,सुख सागर झूली रे ६ रस अमृत पीजी रे,विषका नाम न लीजी रे,कह्यासुं कीजी रे ७ सवे आत्म जाणी रे,अपणां पीव पिछाणीं रे,यह दादू वाणी रे ८

€ पातित्रत ० ।

्ना पहली गणपितराइ, पिंडहूं पांऊं चरणों घाइ पिने हैं कार तीर लगाने, सहनें अपणे बैन सुनाइ। टेक कहूं कथा ककू कहीं न जाइ, इक तिलमें ले सने समाइ गुणहुं गर्टीर धीरतन देही, लेसो समर्थ सने सुहाइ १ जिस दिस देखों बीही हैरे, आफ रह्या गिर तरवर छाइ दादू रे आगें क्या होने, प्रीति पिया कार जोडि लगाइ २

नीकोधन हरिकार में जांन्यूं, मेरे अखई वोही

आगे पीछै सोई हैरे, और न दुजा कोई। टेक कबहूं न छाडों संग पियाको, हारिके दर्सण मोहीं भाग हमारे जो हूं पाऊं, सरणै आया तोहीं १ आतंद भयो सखी जीय मेरें, चरण कमल की जोई दादू हरिको बादरो, बहुरि बिदोगन होई १

११ लाण स्पातन ।

वाबा मरद मरदां गोड, ए दिल पाक करि दम धोड़ । टेक
तरक दुनियां दूरिकरि दिल, फरज फारिक होड़

पैवसत परदिगारसों, आकिलां सिर सोड़ १

मनी मुग्दां हिरस फाभी, नफ्स राषे माल
वदीरां बरतरफ करदां, नाम नेकी ख्याल २
जिंदगांनी मुग्द बासद, कुंजका दिर कार
तालिबां राहक हासिल, पासवानीयार ३

मग्द मरदां मालिकां सिर, आसिकां सुलतान
हजूरी हुसियार दावू, इह गोमैदान ४

११ नमर्थाई ।

ए तन चिरत तुम्हारे मोहनां, मोहे तन ब्रह्मड खंडा
मोहे पवन पानी परमेश्वर, सब मुनि मोहे रविचंदा। देः
सायर तपत मोहे घरणी धरा, अष्ट कुळी पर्वत मेर मो
तीनळोक मोहे जग जीवन, सकळ भवन तेरी सेव सोहे
शिव विरंच नारद मुनि मोहे, मोहे सुर सब सकळ देवा
सोहे इंद्र फुन्यग फिन मोहे, मुनि मोहे तेरी करत सेवा २
अगम अगोचर अपार अपांपरा, कोयह तेरे चिरत न झानें
ए सोमा तुम्हकों सोहे सुंदर, बिळ बिळ जांड वादू न जानें ३

### १३ विद:र० ।

अना रे गुर ज्ञान लखाया, आवैजाइ सु हाछि न आया। टेक मन थिर करेंगा नाद भरेंगा, राम रमेंगा रस माता १ अधर रहूंगा कर्म दहूंगा, एक भजेंगा भगवंता २ अलख लखेंगा अकथ कथेंगा, महीं मधींगा गोविंदा ६ अगह गहूंगा अकह कहूंगा, अलह लहूंगा खोजंता ६ अचर चरेंगा अचर जरेंगा, अलिर तिरोगा आनंदा ५ यह तन तारों विषे निवारों, आप इबारें। नाधंता ६ आऊं न जाऊं उनमन लांऊं, महत्त समांऊं गुणवंता ७ नूर पिछाणों तन्नहि जाणों, दादू जोतिहि देखंता ८

### १४ विश्वामः।

बंदे हाजरां हजूर ने, अलंह आले नूर वे
आतिकां रहि निदक स्वावति, तालिबां भरपूर वे। टेक
आजूर में मीजूर है, पाक प्रवर दिगार वे
देखिले दीदारकों, गैव गौता मारिवे १
मीजूर मालिक तखत खालिक, आतिकांग औन वे
गुनर करि दिल मगन भीतर, अजबहै यह तैन व १
भीति करि दिल कबज करिले, दस्तें दीदार वे ६
हिनियार हाजिर चुस्त करिदम, भीरा महरवान वे
देखिले दरहाल दादू, आप है दीवान वे १
१४ नवय वयदेन।

निर्भेल तत्व निर्भेल तत्व, निर्मेल तत्व औसा निर्भुण निज निधि निरंजन, जैना है तैसा। टेक उतपन आकार नाहीं, जीव नाहीं काया काल नाहीं कर्म नाही, रहिता राम राया १ सीत नाहीं घाम नाहीं, घूप नाहीं छाया वान नाहीं वर्न नाहीं, मोह नाहीं माया २ घरती आकास अगम, चंद सूर नाहीं रजनी निम दिवम नाहीं, पवना नाहीं जाहीं ३ कृतम घट कला नाहीं, नकल रहीत सोई दावू निज अगम जिम, वूजा नहीं कोई ४ हाते राग मालीगाडा नपूर्ण ॥ राग २ ॥ पद ६४ ॥

## ॥ श्रथ राग कल्यागा ॥

१ मन उपदेस।

सन में क्छू में चेति गंवार, पाँछें फिरि पछितावैगा रे, आवै न बूजी बार । टेक फांह रे मन भूलि फिरत है, काया सांचि विचार जिन पर्यो चलनां है तुझकों, मोई पंथ संवार १ आगे बाट विषय है मन रे, जैनी खांडकी धार बाहू दास गांडेसुं सून करि, कूडे काम निवार २

जगम् कहा हमाग, जब देख्या तूर तुम्हारा । टेक परम तज घर मेरा, तुख सागार मांहि बसेरा १ दिल्लीमल अनि आनंदा, पाचा प्रमानंदा २ जोति अपार अनेता, रेवले फाग बसंता ३ आदि अंत्य अस्थानां, दृष्टू नो पहिचांनां ४ - इति राग करवाण संपूर्ण ॥ राग ३ ॥

# ॥ श्रथ राग कनडौ ॥

### १ विग्ड वीननी०।

दे दर्भण देखन तेरा, तौ जीय जक पानै मेरा । टेक " पीय तूं मेरी बदन जानें,हूं कहादुगंऊ छानें मेरा तुम्हदेख मनमाने १ पीवकरककले नेमांही साक्युंही निक्रमैनांहीं,पीवपकरिहमारिबांहीं पीवरोमरोमदुग्वमाले,इनपीरी जिंग्लाले,जीवजाताक्यूंहीबाले ३ पीवते ज अकली मेरी, मुझ आगति मिलनैतरी, धनदादूवारी फेरी ४

#### н

आव मर्लोने देखण देरे, बलि बलि जांउं बलिहारी तेरे । टेक आव पीया तूं सेज हमारी, निमीदन देखीं बाट तुम्हारी १ सब गुन तेरे औगुन मेरे, पीव हमारी आहि न लेर २ सब गुण बंता साहिब मेरा, लाड गहेला दादू केरा ३

#### 2 1

पाव पियारे भीत हमारे, निमहिन देखी पाव तुरहारे । टेक जि हमारी पीव नवारी, दामी तुन्हारी सो घनवारी जि तुझ पांऊं अंग लगांऊं, क्यूं ममझांऊं वारणे जांऊं २ पंथ निहारी बाट संवारी, दादू तारी तनमन वारी ३

#### 3 |

आव वे सज्जन आव, सिरपरि घरि पाव जानी मैडा बंद अमाहे, तूं रावंदा राव वे सज्जन आव। टेक हणां उथां जिथां किथां, हों कीवों तुज ना छवे मीयां कैंडा आव अमाडे, तूं छाळूं तिरहाछ व सज्जन आव १ तन भीडेवां मन भीडेवां, हेवां पिंडे प्राणवे सचा तांई मिल इथांई, जिंद करा कुरवाण व सज्जन आव १ तूं पाकूं तिरपाक व मज्जन, तूं खूवें तिर खूब दादू भावे सज्जन आव, तूं मीठा महबूब वे सज्जन आव १

द्याल अपने चरण मेरा चित लगावहु, नीकै हीं करी। टेक नखितख सुर्ति मरीर, तूं नाव रहें। भरी १ मैं अजाण मातिहीण, जमकी पानि थें रहतहूं हरी १ सबै देश दाबू के दूरि करि, तुम्हहीं रही हरी ३

मन मति हींन धरे,

मूर्छ मन बछू सणझत नाहीं, अने बाह करें। टेक नाम विनारि अव रचिन राखे, कूड काल करें तेवा हरीकी मनहू न आनें, मूर्ख बहुर मरे १ नाम तंगम कार लीजें पाणी, जमपें कहा हरें दाहूरे के राम तंभारे, नागर तीर तिरें २ ६ वंत सहस्यर ।

पीन तें अपने काज संवारे, कोई दुए दीनकों मारण, लोई गहितें मारे । टेक मेरु समान ताप तन ज्यापे, सहजेंही सो टारे संतनको सुखदाई माधा, विन पानक फंद जारे १ तुम्हधें होई सबै निधि संमर्थ, आगम सबै विचारे संत उवारि दुष्ट दुःव दीहा, अंघ कूपमे डारे श अता है तिर खलम हमारे, तुन्ह जीते खळ हारे दादू सों अते निर्वेहिए, प्रेम प्रीति पीय प्यारे श

काहूं तेरा मरम न जानां रे, सब भए दिवानां रे। टेक माया के रत राते माते, जगत भुळानां रे को काहूंका कह्या न मानें, भए अयांना रे १ याया मीहे मुद्ति मगन, खान खाना रे विषया रत अरत परन, ताच ठानां रे २ आदि अंत्य जीव जंत, कीया पयानां रे दादू सब भ्रम भूळे, देखि दानां रे ३

म् पाति वत वेशास**ः।** "

तूंहीं तूं गुरुदेव हमाश, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा । टेक तुम्हहीं पूजा तुम्हहीं सेवा, तुम्हहीं पाती तुम्हहीं देवा १ जोग जग्य तूं साधन जापं, तुम्हहीं मेरे आप आप २ तप तीर्थ तूं वत सनानां, तुम्हहीं झानां तुम्हहीं ध्यानां ३ हिंद भेद तूं पाठ पुगना, दादू के तुम्ह पिंड प्राना ४

दूरी तूं आधार हमारे, तेवक सुत हम गम तुम्हारे । टेक माय वाप तूं लाहिब मेरा, शक्ति हीन मे तेवक तेग १ मातिपता तूं बंधव भाई, तुम्हहीं मेरे सज्जन लहाई २ तुम्हहीं तातं तुम्हहीं मातं, तुम्हहीं जातं तुम्हहीं नातं ३ कुछ कुटंब तूं सब परवाग, रादू का तूं तारण हारा १ १० प्रचय बीनती ।

नूर नैन भिर देखण दीजै, अमी महारस भिर भिर पीजै। टेक अमृत धारा दार न पारा, निर्मेख सारा तेज तुम्हारा १ अजर जरंता अभी झगंता, तार अनंता बहु गुणवंता २ झिलमिल सोई जीति गुसाई, दादू माहीं नूर रहाई ३

११ प्रचार ।

अन एकतो मीठा लागै, जोति सहरी ठाढ़ा आगै। टेक झिलमिल करणां, अनरा जरणां नीझर झरणां, तहां मन घरणां १ निज निरधारं निर्मल सारं, तेज अपारं प्राण अधारं २ आहा गहणां, अकहा कहणां अलहा लहणां, तहां मिलि रहणां ३ नितंध नूरं सकल भरपूरं, सदा हजूरं दादू स्रं १

तौ काहेकी प्रवाह हमारे, राते माते नाम तुन्हारे । टेक झिलमिल झिलमिल नेज तुन्हारा, प्रगट खेले पाण हमारा १ नूर तुन्हारा नेनहु माहीं, तनमन लागा छूटै नाहीं २ सुखका सागर वार न पारा, अभी महारस पीवण हारा ३८ प्रम मगन मतिवाला माता, रंग तुन्हारे दादू राता ४

इति राग कनडो सर्पूण ॥ राम ४ ॥ पद १०६ ॥

# ॥ त्रथ श्री राग त्रहागों ॥

१ गुहरेव० ।

भाई रे असा सतगुरु कहिए, भक्ति मुक्ति फल लहिए। टेक अविचल अमर अविनामी, अष्टिसिधि नवनिधि दासी १ असा सतगुरु गया, चारि पदार्थ पाया २ अमी महारत माता, अमर अभयपद दाता ३ सतगुरु त्रिभवन तारे, दादू पार उतारे ४

२ गुरुपुत्व कर्नेटीः ।

भाई रे भानघंडे गुरुमेरा, मैं नेवक उस केरा। टेक कंचन करिले काया, घाडे घाडे घाट न पाया १ खुख दर्पन मांहिं दिखावै, पीव प्रगट आण मिलांबे २ सतगुरु साचा घावै, तो बहुर न मैला होवे ३ तनमन फेरि संवारे, दाहू करगहि तारे ४

**वै गुरुउपंदस**्य ।

भाई रे तेला रूडा थाए, जे गुरुपुख मार्ग जाए। टेक कुसंगति परहरीए, सतनगति आणि तरिए १ विम कोच नहीं आणे, बाणी बहा बखाणे २ स्विया थीं मनवारे, ते आपण पो तारे ३ विष मूकी अमृत डीघीं, दादू रूडी कीघीं ४

४ बीनती० ।

बाबा मन अपराधी मेरा, कह्या न माने तेरा। टेक साया मोह मद माता, कनक कामनी राता र काम क्रोष अहंकारा, भावे विषे विकास ६ काल मीच नहीं सूझे, आत्म राम न बूझे ३ समर्थ तिरजनहारा, दादू करें पुकारा ४ ४ तर्क विवामणी ।

भाई रे यों विनत्ते संसारा, काम क्रोध अहंकारा । टेक लोभ मोह में मेरा, मद मछर बहु तैरा १ लाग पर अभिमांनां, केता गर्व गुमानां २ तीन तिमेर नहीं जाहीं, पचों के गुण माहीं ३ आत्म राम न जानां, दादू जगत दिवानां ४

६ ज्ञानः ।

भाई रे तवका कथित गियानां, जब दूसर नाहीं आनां। टैक जब तत्वही तत्व समानां, जहां का तहां छे सानां १ जहां का तहां मिछावा, ज्यूंथा त्यूंबै आवा २ संधें संधि मिछाई, जहां तहां थिति पाई ३ सब अंग सबही दांई, तब दादू दूसर, नांडी ४ इति श्री गाग अहाणों मपूर्ण ॥ गग ५ ॥ पद ११७॥

## ॥ ऋथ राग केदारी ॥

१ वीनती ।

म्हारा नाथ जी तिहांगे नाम छिवाड है, रामरतत रिधियामें राख्य रहारा बाहाजी विषया थें। बारे | टेक हाहा बाणीने मन होहें। मारो, चितवन तांगे चित राखे त्रावण नेत्र यां हें हिय ना गुण, म्हाग मांहिला मलते नाखे ! नाहा जीवाँह ते। राम रमांह. मूर्ने जीयानू फेलए आपे तहांरा नाम विनाहूं, जहां जहां बांधा, जन दादू ना बंधन कापे २ २ विग्द बीनती ।

अरे मेरे सदा संगाती रे राम, कारण तेरें। टेक कंथा पैरों भसम लगाऊं, बैरागिन है ढुंढुं रे राम ? गिरवर बाला रहूं उदासा, चिंह सिरमेर पुकारों रे राम २ यह तन जालों यह मन गालों, करवत सीस चढाऊं रे राम ३ सीस उतारूं सुम्हपर वारूं, दादू बाले बाले-जाय रे राम १

1

अरे मेरा अमर उपांवण हार रे खालिक, आर्लिक तेरा। टेक, तुन्हतों राता तुन्हत्तुं माता, तुन्हतों लागा रंगरे खालिक १ तुन्हतों खेला तुन्हतों मेला, तुन्हस्तुं प्रेम तनेह रे खालिक २ तुन्हत्तुं लेणा तुन्हत्तुं देणा, तुन्हर्स्ल तो रत होयरे खालिक ३ खालिक मेरा आतिक तेरा, दादू अनत न जायरे खालिक ४

४ सत्ती ।

- ओर मेरा संपर्ध साहिब रे अहा, नूर तुम्हारा। टेक सबदित देवे संबदित छेवे, सबदित वारन पार रे अहा १ सबदिन कर्ता सबदित हरता, लबदित तारण हार रे अहा २ ज़्राबदित वक्ता सबदित सुरता, सबदित देखण हार रे अहा ३ स्क्री तैसा कहिए औता, दादू आनंद होरे अहा ४

प्र विग्ह बीनसी ।

हाछ असां जो छाछहे, तोकूं सब मालूमडे । टेक मंझे खांमा मंझि बिराखां, मंझे छगी भाहिड़े मंझे मेडी मुचौथछा, कैंद्दी किरया घाहड़े १ बिरह कसाई मुंगरेखा, मंझेक्टै मांहड़े सीकों कर कवाब जीलायं, दादू जे हाहंड़े र

पीवजी सेती नेह नवेला, अति सीठा सोहि भावे रे निस दिन देखों बाट तुम्हारी, कब सेरे घर आवै रे । टेक आय बणीहे साहिब सेती, तिसबिन तिल क्यूं जावै रे दासीकों दर्लन हरि दीजै, अब क्या आप छिपावै रे १ तिल तिल देखी साहित सैरा, त्यूं त्यूं आनंद अंग न मावै रे दादू अपर दया करिन, कब नैनहु नैन मिलावै रे २

पीव घर आवै रे, बेद न म्हारी जाणी रे विरह तताप कवन पर की जै, कहूं छूं दुर्खनी कहाणी रें। टेक अंतरजामी नाथ हमारौ, तुझबिन हूं सीहांणी रे मंदिर व्हारे कांयन आवे, रजनी जाइ बिहाणी रे १ तहांरी बाट हूं जोय जोय थाको, नैन न खंडे पाणी रे दादू तुझानिन दीन दुखी रे, तूं साथे रह्यों छैतांणी रे २

कन मिलती पीन ग्रह लाती, हो औरां तंग मिलाती। टेन् तिनजु छागी तिसही केरी, जनम जनम सौ साथी मीत हमरा आव पियारा, तहांरा रंगन राती १ पीव विना मूझे नींद न आवै, गुण तहांस छै गाती दादू जपरि दया मया करि, तहांरै बारणे जाती २

€ विरहको ।

म्हरा रे वाल्हा ने काजै, रिदै जीवानै हूं ध्यान घर्ह आजुल थाए प्राण अम्हारो, वहुनै केही परिकरो । टेक सम्मास्त्रो आवे रे, बाव्हा बेलां येहुं जो इठहं साथी जी साथें थईने, पैली तीर हुं पार तिरो १ पीव पासें दिन दुहेला खावे, घडी बरसां सों किस भरें। दादू रे जन हिंगुण गातां, पूर्ण स्वामी तेह वहं २

१० विरह विनतीको०।

सिए भीत विछोहै, जीयरा जाइ अरेहि । टेक ज्यूं जलिब्छोभीनांतलिकतलिफ जीवदीहां, योहरिहमसूंकीहा १ चातृग मरे पीयाता निमदीन रहे उदाता, जीवे किहि बेताता २ जलिवनकमल कुमलावे प्यासानीरन पावे, क्यूंकारितृपाबुझावे ३ मिल्जिनविछोरे कोई बिछोर बहुदुख होई, क्यूं जन जीवे सोई ४ मरणामीत सुहेला विछुर न खरा दुहेला, दाहू पीव सों मेला ५

871

पीव हूं कहा करूं रे,
पाइपरी के प्राण हरें। रे, अबहूं मरणे नांहि डरूं रे । टेक
गांछि मरूं के जांछि मरें। रे, केहूं करवत सीस घरों रे १
घाइ मरें। के खाइ मरें। रे, केहूं करहूं जाइ मरें। रे २
तलिफ मरूं के झूरि मरें। रे, केहूं विरहीं रोइ मर्फ रे ३
रेटेर कहामें मरण गहा। रे, दादू दुखीया दीन भया रे ४

१२।

बाह्यां हूं जाणों जे रंग भिर रिमए, म्हारोनाथ निमख नहीं मेहीं रे अंतरजामी नांहि न आवै, ते दिन आवै छेछो रे । टेक बाह्या सेज हमारी एकछडी, तहां तुझने कांई प्राम्यो रे अदित हमारी पूर्वछो रे, ते तों आयो साम्हो रे १ बाह्याम्हारारिदियाभीतिरिकांईनआवै, मूंनै चरन विखंदन दिने रे तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कहा रह्या ईहिलागि दादू हरिविन क्यूं सुख तावै, काहै न देखे जागि ३

जात कत महको मातो रे,
तन धन जोबन देखि गर्बानों माया रातो रे। टेक
अपनेंद्दी रूप नैन भरि देखै, कामान को संगरभाव रे
बारंबार विषे रुचि मांनें, मारेबी चित न आवे रे १
मैं बिंड आगे और न आवे, करत केत अभिमानां रे
मेरी मेरी करि फूट्यों, माया मोह अुळांनां रे २
मैं मैं करत जन्म सब खोयों, काळ सिराणें आयो रे
दादू देखु सूढ नर प्राणी, हरिविन जनस गमायो रे ३

२० हित उपदेस०।

जागे ताकों कदे न मूले कोई, जागत जानि जतन किर राखे, चोर न छागू होइ। टेक सोवत साह बरतु नहीं पावे, चोर मूले घर घरा आति पासि पहरे को नाहीं, बसतें कीन नवेरा १ पिछें कहुं क्या जागे होई, बसतु हाथ यें जाई बीती रेणि बहुरि नहीं आवे, तब क्या करिहे भाई २ पहले ही पहरे ने जागे, बस्तु कलू नहीं लोने दादू जुगति जानि किर कैसी, करुणा है सो कीने ३

२१ चपदेसः।

सजनी रजनी घटती जाइ, पल पल छीजे अवधि दिन आवै, अपनों लाल मनांइ । टेक अति गति नींद कहां सुख सोवै, यहु औसर चलिजाइ यह तन बिछुरें बहुर कहां पावै, पीछेही पछिताइ १ प्राणपति जागें सुंदरि क्यूं ले।वै, उठि आतुर गहिपाइ कोमल बचन करुनां करि आगें, नखिलाख रहो लपटाइ १ सखी सुहाम लेज सुख पावै, प्रीतम प्रेम बढाइ दादू भाग बढे पीव पावै, सकल सिरोमणी राइ ३

कोइ जांणेरे मरम तथाइ एकेरो,
कैतें रहें करे का सजनी प्राण मेरो । टेक
कोंण विनोद करतरी सजानी, कवन न संग बतेरी
संत साधुगम आए उनकें, करतजु प्रेम घनेरी १
कहां निवास बास कहां सजानी, गवन तेरी
घट घट मंहि रहे निरंतर, ए दाहू नेरी २
२३ विरह नीततीं।

मन वैरागी रामको, तंगरहै सुख होइ हो। टेक हरि कारण मन जोगिया, क्यूंहीं मिळे सुझ तोइ निरखण का मोहि चाव है, क्योंही आप दिखावे मोहि हो १ हिरदे में हरि आवतं, सुख देशों मन धोड़ अतनमन में तूंही बत्ते, दया न आवे तोहि हो १ भेरखण का मोहि चाव है, ए दुख मेरा खोइ रादू तुम्हारा दास है, नैन देखन की रोइ हो ३

घरणी धर वाद्याघू तारे, अंग प्रस नहीं आपे रे कह्यों हमारों काइ न माने, मन भावें ते थापे रें। टेक वाही वाही ने सर्वस छीधों, अवला कोइ न जाणे रे अलगो रहे एणीं प्रतंडे, आपनंडे घर आणे रे १ रमी रमी ने राम रझावी, कहें अनत न दीधो रे गोपि गुझते कोइ न जाणे, एहा अचिरज कीथो रे २ माता दालक इदन इरंता, वाही वाहीं ने राखे रे जेही है तहो आपणयो, दादू ते नहीं दाखें रे ३

२५ समर्थाई ।

तिरजनहार थें तब होड़ं,
उतपति प्रख्य करें आपे, दूसर नांही कोड़। टेक आप होड़ कुछाल करता, बूंद थें सब छोड़ आप कार आगोच वैठा, दुनी मनको मोहि १ आप थें उपाइ बाजी, निराखि देखें लोड़ बाजीगरको यह भेड़ पान, सहज्ज सों जस मोहि २ जे कुछ कीया सो कांरहे आपे, यह उपजे मोहि दादूरे हरि नाम लेती, मैल कुर्समल धोइ ३

न्द प्रचर । वेद्देर मंझि देव पायो, वसतु अगोच लखायो । टेक आति अनूप जाति पति सोई, अंतर आयो पिंड ब्रह्मंड समतुष्ठि दिखाया १ सदा प्रकान निवास निरंतर, सब पट मांहि समायो निन नृष्यि नेरी हिरदै हेन लायो २ पूर्व गांग सुप्तान सेज सुख, सी हिर लैन पठायो देवको दाइ पार न पाये, अहोपे उनहीं चितायो ३

### ॥ ग्रथ राग मारू॥

१ उपदेस चिंतामणी ।

मनां भिन रामनाम छीजै,
साधु संगत स्मरे स्मारि, रसनां रस पीजै ।
साधु जन स्मरण कारि, केते जांप जागे
अगम निगम अमर कीए, काल कोई न लागे १
नीच ऊांचि चिंत न कारि, सरनां गति लीए
भक्ति झिक्त अपती गति, अैसैं जन कीए २
केते तिर तीर लागे, नधनं बहु छूटे
कलमल विष जुगि जुगि के, रामनाम खूटे ३
स्मा कर्म सब निवारि जीवन जांप सोई
दाद दुख दूरि करण, दूजा नहीं कोई ४

मनां जिप राम नाम कहिए, राम नाम मन विश्राम लंगी लो प्रहिए। टेक जागि जागि लोवे कहा, काल कंच नेरे बारम्बार किर पुकार, आवत दिन नेरे १ लोवत लोवत जनम वीते, अजहूं न जीव जागे राम लंगारि नींद निवारि, जनम जरा लागे २ आल पालि भ्रम बंध्यो नारी प्रह मेरा, अंत्य काल छाडि-चल्यो कोई नहीं तेरा ३ ताजि काम कोच मोह माया, राम नाम करणां जवलग जीव प्राण पिंड, दादू गहि लरणां ६ प्रेम भक्ति कारे प्रीति सी, सनमुख सिरजनहार पंथीड़ा १ परआत्म सी आत्मा, ज्यूं जल जलहि समाइ मनही सूं मन लाईए, लैके मार्ग जाइ पंथीड़ा २ ताला बेली उत्पजै, सातुर पींड पुकार समर सनेही आपणा, निस दिन बारम्बार पंथीड़ा ३ देखि देखि पग राखिए, मार्ग खंडा वार मनता बाचा कर्मनां, दादू लंघे पार पंथीड़ा १

अनुक्रम उत्तरः।

साधु कहै उपदेस विरहणी,
तन मुळै तन पाईए, निकट भया परदेस विरहणी। टेक
तुमही मांहै ते बते, तहां रहे करिना
तहां हूंहै पीन पाइए, जीन न जीन के पासि निरहनी १
परम देस तहां जाइए, आत्म लीन उपाइ
एक अंग क्षेते रहें, जूं जल जलहि समाइ निरहनी २
सदा संगाती आपणां, कबहूं दूर न जाइ
प्राण सनेही पाइए, तनमन लेह लगाइ निरहनी ३
जांगे जगपति देखिए, प्रगट मिलि है आह
दादू सनमुख है रहे, आंनद अंग न माइ निरहनी ९
६ विरह नीनती।

गे।विंदा गाइवा देरे, आडिड आण निवारि, गे।विंदा गायवा देरे अनिदन अंतर आतंद कीजै, मिक्त प्रेम रस सार रे । टेक अनुभव आत्म अभय एकरस, निर्भय काई न कीजै रे अभी महारस अमृत आपै, अम्हे रिसक रस पीजै रे १ अविचल अपर अखै अविनासी, ते रस काईन दीजै रे आत्म राम अधार अन्हारो, जनम सुफल करि लीजै रे २ देव दयाल कृपाल दमोदर, प्रेम बिना क्यूं रहिए रे दादू रंगभरि राम रमाडो, भक्ति बलल तूं कहिए रे ३

गींवेदा जोड़वा देरे जे बरने ते बाररे, गोविंदा जोड़वा देरे आदि पुरुष तूं अछै अम्हारो, कंत तुम्हारी नारि रे । टेक अंगे संगे रंगे रिमए, देवा दूरि न कीजे रे रस मांहै रस इमधड रहिए, ए सुख अम्हनै दीजे रे १ सजडिये सुख रंग भारि रिमए, प्रेम भक्ति रस पीजे रे एकमेक रस केळि करंता, अम्हे अबळा इम जीजे रे १ समर्थ खामी अंतरजामी, बार बार कोड़ बाहै रे आदें अते तेज तुम्हारो, दादू देखे गावै रे ३

तुम्ह सरती रंग रमाड़ि, आप अप्रछन थई करी, मूनें मम अमाड़ि। टेक मूने भोछविकांई थई बेगछो, आपण पो दिखाड़ि किम जीवें। हूं एकछी, बिरहाणियां नारि १ मूने बाहितिमां अछगोथई, आत्मा उचारि दादू सं रमिए सदा, एणी परें तारि १

जागिरे किस नीदड़ी स्ता, रैणि बिहाई सबगई दिन आई पंडता। टेक सो क्यूं सोवै नीदड़ी, जिस मरणां होवै रे जोरा बेरी जागणां, जीव क्यूं तूं सोवे रे ? जाके तिरपर जमखड़ा, सर सांघे मारे रे सो क्यूं सोवें नीदड़ी, किंद क्यूं न पुकारे रे रे दिन प्रति निस काल झंपै, जीव न जांगे रे दादू सुता नीदड़ी, उस अंग न लांगे रे ३

#### 188

जागिरे सबरेणि विद्याणी, जाइ जनम अंजुली को पाणी। टेंक घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावै, जेदिन जाइ सो बहुर न आवै १ सूरज चंद कहें समझाइ, दिन दिन आव घटंती जाइ २ सरवर पाणी तरवर लाया, निसदिन काल गिरासे काया ३ हंस बटाज प्राण पयाना, दादू आत्म राम न जानां ४

### 188

आदि काल अंत्य काल, मध्य काल भाई जनम काल जरा काल, काल तंग सदाई। टेक जागत काल सोवत काल, काल झंपै आई चलत काल फिरत काल, कवहूं ले जाई १ आवत काल जात काल, काल कठिन खाई लेत काल देत काल, काल ग्रमें धाई २ कहत काल सुनत काल, करत काल सगाई काम काल कोय काल, काल जाल लाई ३ काल आगे काल पिलें, काल संग समाई काल रहित राम गहित, दादू त्योलाई १ १५ हित उपदेस ।

तोकूं केता कहा मन मेरे, खिणइक मंहिं जाड अनेरे, प्राण उधारी छेरे। टेक आगहे मनखरी बिमासेण, छेखा मंगि दे रे काहे सोवे नीदमरी रे, कृत बिचारीते,ते पार कीजे मनविचा रे १ राखो चरणों नेरे, रती इकनीवन मोहि सुझै, दादू चेति सवे रे २

1.39

मन वाह्वा रे कछू विचारी खेळ, पडिसी रे गढ मेळ । टेक बहु भांते दुख देइगारे वाह्वा, ज्यूं तिळ महां ळींजे तेळ करणी तहांरी सोधिसी रे, होसी रे सिरहेळ १ अवही थें करि ळींज रे वाह्वा, सांई सेती मेळ दादू संग न छाडी पीवका, पाई है गुणकी बेळ २

१७।

मन बावरे हो अनंत जिन जाइ,
तो तूं जीवे अमीरस पीवे, अमर फल काहेन खाइ। टेक
रहु चरण सरण सुख पावे, देखहु नेन अघाइ
भाग तेरे पीव नेर, थीर थान बताइ १
संग तेरे रहे घेरे, सहज संग समाइ
सरीर मांहे सोधि सांई, अनहद घ्यान लगाइ २
पीव पासि आवे सुख पावे, तनकी तपति बुझाइ
दादू रे जहां नाद उपजे, पीव पासिं दिखाइ ३

१८ भूम विष्युनन∘ ।

निरंजन अंजन की हां रे, सब आत्म छी हा रे। टेक अंजन मापा अंजन काया, अंजन छापा रे अजन राते अंजन माते, अंजन पाया रे १ अजन मेरा अंजन तेरा, अंजन मेळा रे अजन छीया अंजन दीया अंजन खेळा रे २ अजन देवा अंजन सेवा, अंजन पूजा रे अंजन ज्ञानां अंजन ध्यानां अंजन दूजा रे ३ अंजन बक्ता अंजन सुत्री, अंजन भावे रे अंजन राम निरंजन की हा, दादू गावे रे १

अन बैन बेन होय, सुणतां सुख छाँगे
तीन्यूं गुण त्रिविधि तिमर, भ्रम कर्म भागे रे । टेक
होय प्रकास अति उजास, परम तत सुझै
परम सार निर्विकार, बिरला कोई बूझै रे १
परम थान सुख निधान, परम शुनि खेळै
सहज नाय सुख समाइ, जीव ब्रह्म मेळे रे २
अगम निगम होइ सुगम, दूस्तर तिर आवै
परम पुरुष वर्स पर्स, दादू सो पावै रे ३

परम पुरुष वर्त पर्त, दादू तो पाव रे ३
२० कोई साथ हेरा०।
कोई रामका राता रे, कोई प्रेमका माता रे । टेक
कोई मनको मारे रे, कोई तनकूं तारे रे, कोई आप उवारे रे १
कोई जोंग जुगंतारे, कोई मोक्ष मुखंतारे, कोई है भगवंता रे २
कोई लंगा जुगंतारे, कोई नारण हारारे, कोई पीवका प्यारा रे ३
कोई पारकापायारे, कोई मिलकार आयारे, कोई मनका भायारे ४
कोई है बहुभागी रे, कोई सेज सुहागी रे, कोई है अनुरागी रे ५
कोई सब सुख दातारे, कोई हम विधाता रे, कोई अमृत खाता रे ६

कोई तूर पिछाणें रे, कोई तेजकों जांणे रे,कोई जातिबखांणे रे७ कोई साहिब जैसा रे, कोई सांई तेसा रे, कोई राहू असा रे ८

े २१ धू छक्षण बर्नन०।

सदगित साधवा रे, सनमुख सिरजनहार भवजल आप तिरे ते तारे, प्राण उधारण हार । टेक पूर्णब्रह्म राम रंग राते, निर्मल नाम अधार मुख संतोष सदा सत नंजम, मित गित वार न पार १ जुगि जुगि राते जुगि जुगि माते, जुगि जुगि संगति सार जुगि जुगि मेला जुगि जुगे जीविन, जुगि जुगि ज्ञान विचार २ सकल सिरोमणि सब सुख दाता, दुर्लभ इंहि संसार दादू इंस रहे सुख सागर, आय पर उपकार ३

अम्ह घर पांहुणांवे, आव्या आत्मराम । टेक चहुंदिम मंगळचार, आनंद अति घणांए बत्यों जय जय कार, बरद बधावणांए १ कनक कळस रस मांहि, सखी भारेटपावज्योए आनंद अंगन माइ, अम्हारे आवज्योए २ भाव भक्ति अपार, सेवा कीजिए सममुख सिरजनहार, सदा सुख छीजिए ३ घन्य अम्हारा भाग, आव्या अम्ह भणीए दादु सेज सुहाग, तूं तृभवन धणीए ४

गावहु मंगल चार, आजि बधावणाए स्वप्नें देख्योसा, पीव घर आवणांए। टेक भाव कलत जल प्रेमका, सब सखीयन के सीस गावत चली बधांवणां, जय जय जय जमदीत १ पदम कोटि श्रेंब झिलमिले, अंग अंग तेज अनंत विगति बदन बिरहन मिली, घर आए हार कंत २ खुंदरि सुति सिंगार कारे, सनसुख प्रश्न पीव भो मंदिर मोहन आबीया, रुक्तं तनमन जीव ३ कवल निरंतर नरहरी, प्रगट भए भगवंत जहां बिरहिन गुण बीनवै, खेले फाग वसन्त ४ वरआयो विरहिन मिली, अरस परस सब अंग दाबू सुंदरि सुख भया, जुगि जुगि यह रस रंग ५

## ॥ श्रथ राग रामकली ॥

१ सब्द महिमां ।

शाब्द समानां जे रहे, गुरु बायक बीधा उनहीं लागा एकसूं, सोई जन सीधा। टेक अती लागी मरम की, तनमन सब भूजा जीवत मृतक हैरहे, गृहि आत्म मूला १ चेतन चितहिन बीतरे, महा रस मीठा शब्द निरंजन गृहिरहा, उन साहिब दिठा २ एकशब्द जन ऊघरे, सुनि सहजे जागे अंतर राते एकसूं, सर सनमुख लागे ३ शब्द समानां सनमुख रहे, परशात्म आगे दाद सीझे देतां, अविनासी आगे 8

### च नाम महिमा 1

अहो नीका है हरिनाम, दुजा नहीं नाम बिन नीका, कहिले केवल राम । टेक निर्मेल तदा एक अविनांती, अबर अकल रस अैता दिढगहि राखि मुलमनमांहि, नृखि देखि निज कैता १ यह रत मीठा महाअमीरत, अमर अनुपम पीवै राना रहे प्रेमसूं माता, अते जुगि जुगि जीवे र दूजा नहीं और को असा, गुरु अंजन करिस्की दांबू मोटे भाग हमारे, दास निवेकी बूझै ३ ३ अत्यंत विरह०।

कब आवेगा कब आवेगा,

पीव प्रगटआप दिखावेगा, भीठडा मुझको भावेगा । टेक कवडै लागी ग्हूं रे,नैनहुंमै वाहिधरों रे, पीवतुझबिन झूरिमक रे १ पांऊं पस्तक घरारे, तनमन पीवजी तरारे हूं राखी नैनहुं नेरारे २ हिवंड हेत लगांऊं रे,अबकैजे पीवपांऊं रे,तो वेरवेर बलिजाऊंरे ह लेजिडिये पीव आवे रे, तब आनंद अंगन मावे रे जब दादू दर्स दिखावे रें ध

पिन तुं पाण पमायहे, मूतन लगी भाहिहे । टेक पांधीवी दोत करीला, असांसाण गलायडे सांई सिकां मडकेला, गुझी गाहि सुणां पडे १. मसां पाक दीदार केला, सिक असां जीलाहिडे दादू मंझि कलून मैला, तोडे बीयांन काडे २

को मेडी दो सज्जना, सुहारी सुत केळा लेंगडीह घणा। टेक

पिरीयां संदी गाहि डीलां, पांघीडा पूछां कंडीई दो मुंग रेला, कीदो बांह असां १ आहे तिक दीदार जीला, पिरी पूर पसां यं दादू जे जिंदएला. सज्जण साण रहां २

हिरिहां दिखावो नैनां, क्षंदर मूर्ति मोहनां,बोछि सुनांवो बैनां। टेक प्रगट पुरातन खंडणां, महीमान सुख मंडणां १ अविनाती अपरंपरा, दीनदयाळ गगनधरा २ पारब्रह्म प्रपूर्णा, दर्स देऊ दुख दूरणां ३ करिकृपा करूणामई, तब दादू देख तुन्हदई ४

७ निम पर हरताः ।

रामसुख तेवक जाने रे, दूजा दुख करि माने रे। टेक और अग्नि की झाला, फंन्ध रोप है जमजाला समकाल कठिन सिर पेखे, ए भिंह रूप सब देखे १ दिप सागर लहरि तरंगा, यह असा कूप भवंगा भयभित भयांनक भारी, रीप कवत मीच विचारी २ यह असा रूप ललावा,ठगपासी हाग आवा सब असा देखि विचार, ए प्राणधात वटपारे ३ कैसा जम सेवक सोई, मन और न भाव कोई हरिप्रेम मग्न रंगराता, दादूरांम रमें रसमाता ४

८ श्रीमुख साधुमहिमां । आप निरंजन यो कहें, कीर्ति कर्तार में जन सेवक दो नहीं, एके अंग सार । टेक मूम कारण सब परहर, आपा अभिमान सदा अखंडित उरधरे, बोले ममवान १ अंतरपट जीवे नहीं, तबही मिरेजाइ बिलुरे तलफे मीन ज्यूं, जीवे जल आइ २ खीर नीर ज्यूं मिलिरहे, जल जलहि समान आत्मपाणी लूण ज्यूं, दूझा नाही आन ३ मैंजन सेवक दैनहीं, मेरा विश्राम मेरा जन सुझ सारिखा, हादू कहेरे राम १

सरन तुम्हारी केसवी, में अनत सुखपाया
भागनहे तूं मेटिया, हूं चरनूं आया । टेक मेरी तिति मिटी तुन्ह देखतां, सीतल भयो भारी भव नंधन मुक्ता भये, जब मिलें मुरारी १ भ्रम भेद सब भूलिया, चेतन चित लाया पारत सूं प्रचा भया, उन सहज लखाया २ मेरा चंचल चित निहचलभया, अब अन्त न जाई मगनभयो सरविधियां, रसपीया अधाई ३ सनमुखद्वै तें सुखदीया, यह दया तुन्हारी दादू दर्सन पार्वर्ड, पीव प्राण अधारी १

गोबिन्द राखो अपनी वाट, काम क्रोध भए बटपारें तिकमारें उर चोट। टेक बैरी पंच सबल संग मेरे, मार्ग रोकि रहें काल अहेड़ी बिधक है लागे, ज्यूं जीव बाज गहे १ ज्ञानध्यान हिरदे हिरिलीनां, संगही घेरिरहे लमझ न पर्व्ह वापर मईया, तुम्ह विन स्लस्हे र सरण तुम्हारी राखहु मोविंद, इनके संग न दीजे इनके संग बहुत दुखपायो, दादू कूं गहिलीजे ह

रामकृषा किर हो दयाला, दर्भन दहु काहु प्रतिपाला। टेकं बालक दूघ न देई माता, ताबै क्यूं किर जीवे बिधाता है गुण ओगुण हिर कलून बिचार, अंतरहेत प्रीति किर पाले हैं अपनें। जानि करेहु प्रतिपाला, नैन निकट उर घर गोपाला है दाटू कहै नहीं बस भरा, तूमाता भें बालक तेरा है

भिक्त मांगों बाप भिक्ति मांगों, मूनै तहांरा नामनों प्रेम लागों निवपुरवहापुरसर्वस्पूंकीजिए, अमरथावानही लोकमांगों। टेक आपअवलं विन तहांरा अंगनों, भिक्तिस्त्रीवनी रंगराचों देहने गृहने बास बैकुण्ठ तणां, इंद्रआसण नहीं मुक्ति सांचों रे भिक्तिवाली खाँग आप अविचल हरी, निर्मालों नाम रसपानभावें तिहिने शिहिने राजरूड़ों नहीं, देवपद महारे कांजि न आवे रे आत्मा अत्तर सदा निरंतर, तहांशिबाप भी भिक्त दी जै कहें दादू हिवे को। इंद्रस आपे, तुम्हविनां ते अम्हे नहीं लीजे

११।

एहं एकत् रामजीनायकड़ो, तहांरानामिनांनिजो सबकूड़ों। हेर्क
तुम्हिनां और कोई किलमांनहीं, समरता संतने साद आपे
हम कीया कोटि छोडिने बांनी, नामलेतां किणतही कापे ?
संतने सांकडा दुए पीडा कों, नामलेतां किणतही कापे ?
पापनां पुंच पहण किल्डीयों, भाजिया भय धम जोनिन आवे २
सामुने दृष्टलीं ताहांत्ं आकुलीं, म्हारे म्हारो करी न धाए

दुष्टने मारवा संतनें तारवा, प्रगटधा वातहो आपजाए ३ नाम लेतां खिणनाथ तें एकले, कोटीनां कर्मनां लेदकीघा कहै दादू हिव तुन्हिवनां का नही,साखि बालेजे सराणि लीघा ४

हरिनाम देहु निरंजन तेरा, हरिहरि खिजपै जीव मेरा। टेक भावभक्ति हेत हरिदीजै, प्रेम उमंग मन आवै कोमल वचन दिनता दीजै, राम रसांइण भावै १ बिरह वैराग प्रीती मोहि दीजै, हिरदै साच सत्य भाखों चित चरणों चितामणि दीजै, अंतर दिल करि राखों २ सहज सील संतोप सब दीजै, मन नीहचल तुन्ह लागै चेतन चिंतन सदा निवासी, संग तुन्हारे जागै ३ झानध्यान मोहन मोहि दीजै, खुर्ति सदा संग तेरे दीनद्यालु दादू को दीजै, परम जीति घट मेरे ४

चय जय जय चमदील तूं, तूं समर्थ तांई लक्क भवन भानेघड़े, दूजाको नाहीं। टक काळमीच करूणां करे, जम किंकर माया महाजोध बळवंत बळी, भय कंपै राया १ जरामरण तुम्हथें डरे, मनकों भय भारी काम दळन करूणांमई, तूं देव सुरारी २ सब कंपय कर्तार थें, भवंबधन पासा आरे रिपु भंजन भक्ता, सब बिन्न विनासा ३ सिरऊपर साईखडा, सोई हम मांही दादू लेवक रामका, निर्भय न डरांही ४

## १५ हित उपदेश ।

हारिके चरन पकरसन मेरा, यह अविनासी घरतेरा । टेक जब चरन कमल रज पाने, तब काल ब्याल बोरावे तब त्रितिधि तापतन नासे, तब सुखकी एसि बिलासे १ जब चरन कमल चितलामे, तब मांधे मीच न जामे जब जनम जरा सब खीनां, तब पर पांवन उरलीनां २ जब चरन कमल रस पीने, तब माया न ब्यापे जीवे जब स्रम कर्म अयमाने, तब तीन्यूंलोक बिराजे ३ जब चरन कमल क्षितरीं, तब चारीपदार्थ चेरी तब दादू और न बांलें, जब सम लामी साचै १

१६ सत उपदेशः।

संतो और कहो क्या कहिए, हम तुम्ह सीख यह सतगुरुकी निकट रामके रहिए, । टेक हम तुम्ह मांहि बैस सी स्वामी, साचे मों मृचुछिहिए हमन प्रसन जुए जुग की जै, कोहे को दुख सहिए १ हम तुम्ह संग निकटि रहे नेरे, हिर केवल करिगहिए चरण कमल छ।डिकरि कैसे, अंनंत कहिको बहिए १ हम तुम्ह तारण तेज धन खुंदर, नीकेंस् निविहिए दादू देखु और दुख सवही, तामै तन कंयू दहिए ३ १० मनप्रति उपदेस वितानणी०।

मनारे बहुर न श्रेत हाई, पीछें फिरि पछितावेगारे नीदमरे जिनसोई । टेक भागम तारे सचुकरीले, तामुख होवे तोही प्रांतिकरी पीव आइए, चरनों राखेमोही १ संतार सागर विषय आंतेभारी, जिनराखे मन मोही दादू रे जन रामनाम सों, कुसमछ देही बोही २

### १८ काछ चिंगामणी ।

साथी सावधान है रहिए,
पलक मांहि परमेसुर जानै, काह होव काह कहीए। टेक
वावा बाट घाट कुछ समझ न आवै, दूरगमन हमजानां
परदेती पंथचलै अकेला, औघट घाट पयाना १
बावा संग न साथी कोई नहीं तेरा, यह सब हाठ पतारा
तरवर पक्षी सबै तिघाए, तेरा कोण गंवाना २
बाबा सबै बढाऊ पंथ सिराणे, अध्यिर नाहीं कोई
अंतकाल की आगे पीछैं, बिछुरत बार न होई ३
बाबा काची काया कोण भरोसा, रैनिगई का सेवै
हादू संबल सुकृत लीजै, सावधान किन होवै १

### १६ वर्क चितामणी ।

मेरा मेरा काहेको कीजै, जे कुछ संगत आवे अनंत करीछै धन धरीछा, तेऊ तोरीता जावे। टेक माया बंधन अंधन चेतेरे, मेर मांहि छपटाया तेजाणीं हूं यह बिछाली, अनंत विराध खाया १ आप सुवार्थ यह दिल्धारे, आगम मरम न जाणें जमकरी मांधें वाण घरीछा, तेतो मन नहीं आणें २ मन बिचारि सारी ते छीजै, तिछ माहै तन पाडिशा दादू रे तहां तन ताडीजै, जेणें मार्ग चढिशा। ३ २० बीनती पुनः हित उपदेम० ।

सनमुख मईछारे, तब दुख गईछारे ते मेरे प्राण अधारी, निराकार निरंजनदेव छेवाते विचारी । टेक अपरंपार परम निज सोई, अछख तोरा विसतार अंकूर बीज सहज समानां, औता समर्थ सारं १ जेतें कीहां किन यक चीहां, भईछा ते प्रमाणं अविगति तोरी विगती न जाणों, भै मूर्ख अगणें २ सहजें तोरा राम न मोरा, साधन सो रंग आई वादू तोरी बिगति न जाणे, निवां होकर छाई ३

हरिमार्ग मस्तक दी जिय, तब निकट परमपद ली जिए। टेक इस मार्ग माहें मरणां, तिल पी लें पाव न धरणां अव आगें हों यस होई, पी लें सोच न करणां कोई १ ज्यूं सूरा रणझूझे, तब आपा परनहीं बूझे तिर साहिब काज सवारे, घण घांवां आपडारे २ सती सती गहि साचा बेलि, मन निहचल कहे न हेलि वाके सोच पाच जीव न आवे, जग देखत आप जरावे ३। इस सिरस्ं साटा की जै, तब अविनासी पदली जै ताका तबिसर स्थावत होवे, तब दावू आपा खोवे १

झुठा कलिजुग कह्या न जाइ, अमृतकूं बिष कहे बनाइ । टेंक धनकों निर्धन निर्धन कों घन, नीति अनीति पुकारे निर्भल मेला मैला निर्मल, साधु चोर करि मारे १ कंचन काच काचकें। कंचन, हीरा कंकर भाखें माणिक माणिया माणियां माणिक, लाच झुट करि नाखें १ पारत पथर पथर पारत, कांधेनु पसु गावे चंदन काठ काठकों चंदन, असी बहुत बनावे १ रसकों अनरस अनरस को रस, मीठा खारा होई दादू काळिजुग औसा बरते, साचा बिरळा कीई ४

२३ मिक भरोस॰।

दाहू मोहि भरोता मोटा,
तारण तिरण लोई संग मेरे, कहा करें करें कि खें।टा। टेंक
देंखिगी दरिया थें न्यारी, दरीया मंझि न जाई
मछ कछ रहें जलजेते, तिनकीं काल न खाई ?
जब सूवे विंजरघर पाया, बाज रह्या बन मांहीं।
जिनका समर्थ राखणहारा, तिनकीं को डर नांहीं ?
साचै झूठ न पूजे कबहूं, सत्य न लागे काई
दादू साचा सहज समानां, फिरवे झूठ बिलाई ३

साईकों सांच पियारा,

सींच तांच सुहावे देखों, सांचा तिरंजनहारा । टेक
ज्यूं घण घावां सार घडीजे, झूठा सब झडिजाई
घणके घांवा सार रहेगा, झूठ न मांहि समाई १
कनक कसोटी अग्निमुख दीजे, कंपसबे जलजाई
योंतो कसणी सांच सहैगा, झूठ सहै न भाई २
ज्यूं घृतकों ले ताता कीजे, ताय ताय तत्व की हां
ततें तत्व रहेगा भाई, झूठ सबै जल खी हां ३

योता कतणी ताच सहैगा, ताचा किन कित छवे दादू दर्तन ताचा पावै, झूटे दर्तन देवे ४

२५ करणी विनां कथणी ।

बाते बादि जांहगी भईए, तुम्ह जिन जानों बात न पईए । टेक जबलग अपणां आप न जांणे, तबलग कथणी काची आया जांणि सांईकों जाणें, तब कथनी सब साची ! करणी बिनां कंत नहीं पानै, कहै सुनैका होई जैसी कहै करेजे तैमी, पावैगा जन सोई ? बात नहीं जे निर्मल होवे, तो काहेकों किस्लीजें सानां आग्न दहै दसवारा, तब यह प्राण पतीजें ३ पोंहम जानां मन पातियानां, करणी कठिन अपारा दादू तनका आपा जारे, तो तिरतन लागैवारा श

पंडित राम मिलेसो की जै,
पिंड पिंड बेर पुरान बागांने, सोई तस्व किह दी जै। टेक
आत्म रोगी बिखम बियाधी, सोई किर औषघ सारा
परसत प्राणी होइ परमसुख, छूटे सब संसारा १
ए गुण इंद्रिये अग्नि अपारा, तासन जल सरीरा
तन मन सीतल होइ सदासुख, सो जलह वो नीरा २
सोई मार्ग हमही बतावह, जिहिं पंथ पहुचै पारा
भूल न पढे उल्लीट नही आवै, सो कुछ करो बिचारा ३
गुरु उपदेस देह किर दीपक, तिमिर मिटे सब सुझै
दादू सोई पंडित जाता, राम मिलनकी बूझै 8

#### २५ सच्याण०ी

हिरिराम बिनां सब भ्रम गए, कोई जन तेरा साचगहै। टेक पीवे नीर तृखा तन भाजे, ज्ञान गुरू बिन कोई न छहै प्रगट पूरा समझि न अवे, ताथे तो जल दूरि रहे १ हर्ष तोक देल समकरि राखे, एक एक के तंग न बहै अनंत जाइ तहां दुख पावे, आपिह आपा आप दहें २ आया पर भ्रम सब लाडे, तीन लोक पर ताहि धरे सोई जन सही तांच को परते, अमर मिले नहीं कबहूं मेरे ३ पारब्रह्म तीं प्रीति निरंतर, राम रतायण भरि पीवे सदा अनंद सुखी साचेस, कहें दृष्टू तो जन जीवे १

: २८ :श्रेप विर्धूतणः । /

जग अंघा नैन न सूझे, जिन तिरजे ताहि न बूझे। टेक पाहनकी पूजा करे, किर आत्मा घाता निर्मल नैन न आवई, दो जग दिस जाता १ पूजे देव दिहाड़िया, माहा माई मांने प्रगट देव निरंजनां, ताकी सेव न जाने २ नेरव भूत सब अम के, पसु प्राणी घ्यांवे सिरजनहारा सबन का, ताकों नहीं पावे ३ आप सुवार्थ मेदनी, का का नहीं करेई दादू साचे राम बिन, मारे मारे दुख अरई ४

**२६ जान उपास विषय बादी भ्रम**ाः

साचा राम न जाने रे,सबझूठ बखानेरे सबझूठ बखाने रे। टेक झूठे देवा झूटी सेवा, झूठी करे पसारा झूठी पूजा झूठी पाती, झूठा पूजण हारा १ झूठा पाक करे रे प्राणी, झूठा भोग, लगावै जूठा शादा पड़दा देवे, झूठा थाल बजावै र झूठ बक्ता झूठे सुरता, झूठी कथा सुनांवै झूठा कलिजुग सबको मानें, झूठ भ्रम दिढावै ३ धावर जंगम जलधल महियल, घट घट तेज समानां दादू आत्म राम हमारा, शादिपुरुष पहिचाना ४

रे निज मार्ग नि ले।

में पंथ एक अपारके, मन और न भावे

लोई पंथ पावे पीवका, जिल आप छखावे। टेक

को पंथ हिंदूं तुरक का, को काहू राता

को पंथ लोगी लेवड़े, को संन्यासी माता १.

को पंथ जोगी जंगमां, को सक्ति पंथ घावे

को पंथ कमडेंका पड़े, को बहुत मनावे २

को पंथ काहूके चले, में और न जानू

वादू जिन जग लिरिजिया, ताही को मानूं ३

आजि हमारे रामजी, साधु घर आए
मंगल चार चंडीदस भए, आनंद बघाए। टेक
चीक पुराऊं मीतियां, घित चंदन लाऊं
पंच पदार्थ पोड्करि, यह माल चढांऊं १
तन मन धन करि वारणें, प्रदक्षिणा दीजे
सीत हमारा जीवले, नोलावर कीजे १
भाव भक्ति करूं प्रीतिसं, प्रेमरस पीजे
सेवा बंवन आरती, यह लाहा लीजे ३

भाग हमारा हे सखी, सुख सागर पाया दादू का दर्शन किया, मिले त्रिभवनराया थ

निरंजन नावके रसमाते, केई पूरे प्राणी राते । टेक सदा सनेही रामके, सोई जन साचे तुद्धाविन और न जाणही, रंग तेरे ही राचे १ आनन भावे एक तूं, सत्य साधू सोई प्रेम पियासे पीवके, औसा जन कोई २ तुद्धही जीवन उर रहे, आनंद अनुरागी

प्रेम मगन पीवै प्रीतृड़ी, छै तुझलों छागी ३ जे जन तेरे रंग रंगे, दूजा रंग नांही जन्म सुफछ करि छीजिए, दादू उनमांही ४

14 अत्यंत निर्मेख पछ मनडपदेस ।

चलरे मन जहां अमृत बनां, निर्मल नीके संतजनां । टेक निर्मुण नाम फल अगम अपार, संतन जीवन प्राण अधार १ सीतल लाया सुखी सरीर, चरण सरीवर निर्मल नीर २ सुफल तदा फल बारह मास, नाना बाणी धुनि प्रकास तहां बास बसे अमर अनेक, तहां चलि दादू यह विवेक ४

इप्त ।

चलो मन म्हांराज हां मित्र हमारा, जहां जामण मरण न जांणिए नहीं जाणिए। टेक मोहन माया मेरा न तेरा, आवागमन नहीं जम फेरा ? पिंड पड़े नहीं प्राण न लूटै, काल न लागे आव न खूटै अमर लोक तहा अखिल सरीरा, ज्याविविकार न ज्यापे पीरा३ राम राज कोई भिडे: न माजै, अस्यिर रहणा बैठा छाजै ३ अछख निरंजन और न कोई, मिंत्र हमारा दादू सोई ५

बेली आनंद प्रेम समाइ, सहजें मगन रामरस पीवे, दिन दिन बघती जाड़ । टेक सतगुर सहजें बाहि बेली, सहज गगन घर छाया सहजें सहजें कूंपल मेले, जाणे अबघुराया १ आत्म बेली सहजें फूले, सदा फूल फल होई काया बाडी सहजें निपजे, जाणे बिरला कोई २ मनहठ बेली सुकन लागी, सहजें लुग लुग जीवे दादू बेली अमरफल लागे, सहजें सदा रत पीवे ३

्रेट्डियुव्याणः। संतो राम बाण मोहि छागे,

सारत मृग मरमं जब पायी, सब संगी भिल जागे । टेक चित चतन चिंतामणि चीं हुँ, उल्लिट अपूठा आयाः मंदिर पैलि बहुर नहीं निकले, प्रेम तत घरलाया ? आवे न जाई जाड़ नहीं आवे, तिहिं रत मनवा माता पान करत परमांनंद पाया, थिकत भया चाल जाता ? भयो अपंग पंक नहीं लागे, निर्मल संग सहाई पूर्णबह्म अखिल अविनासी, तिहि ति अनत न जाई ? सोरस लागि प्रेम प्रकासा, प्रगटी प्रीत्म बाणी दाद दीन द्यालुहि जाणे, खुखमें सुर्ति समाणी

- मध्य नैन नृखूं सदा, सो सहज सहव

देखत ही मन मोहिया' सो तत्व अनूप टेक लृषणी तिट पाईया, मृति अविनासी जुग जुग मेरा भांवता, सोई सुख रासी तारूणी तट देखिहूं, तहां अस्थानां सेवक खामी संगहे, बेटे भगवानां ६ निर्भय थान सुहात सो, तहां सेवक खामी अनेक जतन करि पाइक, मैं अंतरजामी ६ तंज तार पर मत नहीं, झैसा उजियास दादू पार न पावहीं, सो सरूप संभारा ६

निकट निरंजन देखिहूं, छिन दूर न जाइ बाहरि भीतिर एकता, तब रह्या समाई । टेक सतगुरु नेद बताइया, तब पूरा पाया नैनिन ही निर्दू सदा, घर सहजें आया १ पूरे संग प्रचा भया, पूरी मित जागी जीव जानि जीवन मिले, असे बड़भागी २ रोम रोम में रिमरह्या, तो जीवन मेरा जीव पीव न्यारा नहीं, तब संग बसेरा ३ सुंदर सो सहजें रहे, घट अंतरजामी वादू सोई देखिहूं, सारों संग स्वामी ४

सहज सहेळड़े। हे, तूं निर्मळ नैंन निहारि रूप अरूप निर्मुण आगुणमें, त्रिमवन दाता देव सुरारि। टेक वारंवार निराखि जग जीवनि, इहि घर हरि अविनासी सुंदरि जाय सेज सुख विखते, पूर्ण प्रेम निवासी ?
सहजें संग परस जगजीवन, आसण अमर अकेटा
सुंदरि जाय सेज सुख सोवे, ब्रह्म कीवका मेटा २
मिळ आनंद प्रीति करि पावन, अगम निगम जहां राजा
जाय तहां परित पावनको, सुंदरि सारै काजा ३
मंगळ चार चहूं दिस रोपै, जब सुंदरी पीव पावे
परम कोति पूरेसुं मिळकरि, दादू रंग छगावै ४

जहां आप आप निरंजनां, तहां निशवासुर नहीं संजमां। टेक तहां घरती अंबर नाहीं, तहां घूप न दीसे छांहीं नहां पतन न चाले पाणी, तहां आप एक बिताणी १ तहां चंद न उमे सूरा, मुख काल न बाजे तूंग तहां सुख दुख का गम नाहीं, ओतो अगम अगोचर माहीं २ तहां काल काया नहि लामे, तहां को साबै की जामे तहां पाप पुन्य नहीं कोई, तहां अलख निरंजन सोई ३ तहां सहज रहें सो स्वामी, सब घट अंतरजामी सकल निरंतर वाशा, रिट दाहू संगम पासा ४

81

अवधू बोलि निरंत्रन बाणी, तहां एके अनहद जाणी । देक तहां वसुधा का वलि नाही, तहां गगन घाम नहीं छाहीं तहां चंद छूर नहीं जाई, तहां काल काया नहीं भाई १ तहां रेनि दिवल नहीं छाया, तहां वाच वसन नहीं माया नहां उदय अस्त नहीं होई, तहां मी न जीवे कोई २ तहां नोंदी पाठ पुगनां, तहां अगम निगम नहीं जानां तहां विद्या वा नहीं ज्ञानां, नहीं तहां जोगरू ध्यानां ३ तहां निराकार निज असा, तहां जाण्या जाय न जैसा तहां सब गुंण रहिता गहिए, तहां दादू अनहद कहिए ४ ४२ विद्य साम्रोक ।

वावा को जैना जन जोगी,
अंजन छाड़े रहे निरंजन, सहज सदा रस भोगी। टेक
छाया माया रहे विवरजित, पिंड ब्रह्माड नियारे
चंद स्रातें अगम अगोचर, सो गह तत्व विचारे १
पाप पुन्य मिछै नहीं कबहूं, है पक्ष रहता सोई
धरिण आकास ताहीतें ऊपर, तहां जाय रित होई १
जीवण मरण न बांछै कबहूं, आवागसन न फेरा
पाणी पवन परस नहीं छोगे, तिहि संग करें बतेरा १
गुण आकार जहां गम नाही, आप आप अकेछा
दाद जाय तहां जन जोगी, परम पुरुष सुं मेंछा १

४३ परवपायिक तो ।

जोगी जानि जानि जन जीवै,
विनहीं मनता मनिह बिचारै, विन रसनां रस पीवै । टेक
विनहीं छोचन वृश्वि नैन बिन, श्रवण रहित सुनि से।ई
अतैं आत्म रहे एकरस' तो दूसर ना वन होई १
विनहीं मार्ग चल्ले चरन बिन, निहचल बैठा जाई
बिनहीं काया मिल्ले परमपद, जूं जल जलहि समाई २
विनहीं ठाहर आसण पूरे, बिन कर बेन बजावै
बिनहीं पावों नाचे निस दिन, बिन जिह्ना गुण गावै ३
सबगुण रहिता सकल बियापी, बिन इन्द्रिय सरभोगी

दादू असा गुरु हमारा' आप निनंत्रन जोगी ४

यह परम गुरु जोगं, अमी महारत भोगं। टेक मन पवनां थिर लाघं, अविगति नाथ अरावं तहां सब्द अनहद नादं १ पंच लखी प्रमोधं, अगम ज्ञान गुरु बोधं तहां नाथ निरंजन बोधं २ लतगुरु माहि खखावा, निराधार घर छावा तहां जोति सहवी पावा ३ सहजें तदा प्रकातं, पूर्णब्रह्म बिळातं तहां तेवक दाद दातं ४

४५ अनमहंग।

भूनै यह अचंभो थाए, कीड़ी एह हस्तीविडास्त्रोते है नैठीखाए। देक जांणहता ते बेठा हारे, अजाण तेन्हें तां बाहे

पागुल जांबा लागा, तेन्हें कर की साहे १

न्हान्हों हता ते मोटा थाए, गगन मंडल नहीं माए
मोटेरो विसतार भणीजै, तेतो कीए जाए २

ते जांणे ज नृष्वि जोये, खोजी नै बिलमाए

दादू तेन्हो मरम न जांणे, जे जिह्ना विहुंणो गाए ३

हति राग रामकडी अपूर्ण ॥ ८॥ पर ॥ २१३॥

## ॥ श्रथ राग श्रासावरी॥

१ वत्तमाउतम् स्थरणः ।

तृंही मेरेरसनां तृंही मेरेबैंनां, तुम्हही मेरेश्रवनां तृंही मेरेनैनां। टेक तृंहीं मेरे आत्म कवल मंझारी, तृंही मेरे मनसा तुद्ध परवारी तृंही मेरे मनहीं तृंही मेरे स्वाशा, तृंही मेरे सुरतें प्राण निवाशा १ तृंही मेरे नखीं सख सकल सरीरा, तृंही मेरे जीवरे ज्यूं जल नीरा १ तृंही मेरे नखीं सख सकल सरीरा, तृंही मेरी जीवन दादू माही ३

तृह्यारे नाम लागि हार जीवन प्रेरा,

मेरे लाधन सकल नाम निज तेरा । टेक
दान पुन्य तप तीर्थ मेरे, केवल नाम तृह्यारा
एसब मेरे तेवा पूजा, औता वरत हमारा १
एसब मेरे वेद पुरानां, खुचि लंजम है तोई
ज्ञान प्यान एही सब मेरे, और न दूजा कोई १
काम क्रीय काया बीत करणां, एसब मेरे नामां
मुक्ता गुपता प्रगट कहिए, मेरे केवल रामां ३
तारण तिरण नाम निज तेरा, तुह्यहीं एक अधारा
दाद अंग एक रसलागा, नांवगहै थोपारा ३

3

हिर कैवल एक अधारा, लोई तारण तिरण हमारा । टेक नां में पंडित पढिगुणजाणों, नां कुछ ज्ञान विचारा नां में अममी जोतिस जानें।, नां मुझ रूप सिंगारा १ नां तप मेरे इंद्रिय निग्रह, नां कुछ तीर्थ फिरनां देवल पूजा सेरे नांही, प्यान कछू न घरणां २ जोग जुगति नहीं कुछ खेरे, ना मैं साधन जानू औषद मूली खेरे नांही, ना मैं देस वखांनू ३ मैं ता और कछू नहीं जानूं, कही और दया की जै दाबू एक गलित गोविन्दस्ं, इंहिविधि माण पती जै ४

पीव घर आवतूए, अहो मोहि भानूं ते । टेक मोहन नीकोरी हरी, देलोंगी अखियां भरी राखो हूं उरधरी, परीति खरी १ मोहन मेरोरी माई, रहु हूं चरणो घाई आनंद बघाई, हरिके गुण गाई २ दादूरे चरण गहिए,जायनै तहां तो रहिए,तनमन सुख छहिए ३

Y I

अहो माई मेरो राम बैरागी, निज जिनजाई । टेक राम निनेंद करत उर अंतर, व्हिल्ह वैरागीन धाय १ जोगीन है करि फिर्इगी बदेता, रामनाम क्योलाय ६ दादू को स्वामी हैरे उदासी, रहि हो तैंन दोयलाइ ३

६ उपदेस चितामणी० ।

रे मन मोबिंद गापरे गाय, जनम अविरथा जाइरे जाइ। टेक अता जनम न वारंदारा, ताथें नापिले राम पियारा १ यह तन अता वहुर न पांदे, ताथें मोविंद काहे न गाँवे २ बहुर न पांचे किनया देती, ताथें क्रिके राजस्तर्हीं ३ अब के दादू किया निराला, पांच निरंद्य दीनद्याला १

### ७ काल चिंतामणी ।

मनरे सोवत रैनि विहांनी, हैं अजहूं जात न जानी । टेक बीती रैनि वहुर नहीं आवे, जीव जागि जिन सोवें चारूदिसा चौर घर छोगे, जागि देखि क्या होवें ? भोर भए पछितावन छागा, जाहि सहछ छे कुछ नाही जब जाय काल काया कर छाने, तब तोवें घर सांही २ जागि जतन करि राखें सोई, तब तन तत्व न जाई चेतन पहरें चेंत नाहीं, यह दादू समझाई ३

#### 51

देखतही दिनआयगए, पछटि केस सब लेतभए। टेक आई जरामीच आमे भरणां, आया काल अबै दया करणां श्रवण सुर्ति गई नेन न सुझै, सुधि बुधि नांठी कह्यान बूझे २ मुख तें सब्द विकल भई बाणी, जन्म गया सब रैणि बिहाणी प्राण पुरुष पाछितावन लागा, दादू औलर काहे न जागा ४

### £ उपदे ।

हिर विन हांहों कहुं सुच नाहीं, देखत जाय बिषफ छ खाहीं। टेक रत रतना के मीन मन भीरा, जल थें जाय यों दहें नरीरा १ गजके ज्ञान यगन सदसाता, अंकुत होरि गहें फंचघाता मर्कट मूंठी यांहि मन लागा, दुखकी राति स्रम श्रम भागा २ दादू देखु हरीसुखदाता, ताकों छाडि कहां यन राता ३

#### 103

सांई निनां लंतोष न पांचे, सांवे घर तजि बन बन धावे । टेक मावे पढिगुण वेद उचारे, अगग निगम सबै विचारे १ मावे नवखंड सब फिरि आवे, अजहं आगे छोहे न जावे २ भावे सब ताजि रहे अकेला, भाई बंधन काहू मेला ३ दादू देखे सांई सोई, साच निनां संतोष न होई ४-११ सन खपदेश चिंतामणी० I

मन माया रातो भूछे मेरी सेरी कारे कारे वोरे,

कहा सुगध नर फूछे। टेक

माया कारण मूळ गंवावै, तज़ि देखि यत मेरा अंत्यकाल जब आय पहुंचा, कोई नहीं तब तेरा १ मेरी मेरी कारे कारे जांनें, मन मेरी कारे रहिया तब यह मेरी कांसिन आहै, प्राण पुरुष जब गहिया २ राव रंक सब राजा राणां, सब हिनको बोरावै छत्रपति भूपति के लंग, वलती वेर न आवै ३ चेत विचार जानि जीव अपने, साया संगन जाई दादू हरिभाजि समझि लयानां, रही राम ल्योंछाई ४

## १९ काळ चिन्तामणी ।

रहसी एक उपावन हारा, और चलसी सब संसारा । टेक चलसी गगन घरणि सब चलसी, चलसी पवनस्पाणी 🗧 चलती चंद सूर पुन चलती, चलती सवैउपानी १ चलती दिवस रैनिभी चलती, चलती जुग जमवारा चलती काल ज्याल पुन चलती, चलती तवै पसारा २ चलती स्वर्ग नरक भी चलती, चलती भूवणहारा चलती सुख दुख भी चलती, चलती कर्म विचारा ३ चलती चंचल निहचल रहसी, चलती वे कुछ कीहां दादू देखु रहें अविनासी, और लवे घट खीनां 8

#### 188

इहिं काछि हम मरणें कों आए, मरण मीत उन संग पठाए। टेक जबयें यहु हम मरण बिचारा, तबयें आगम पंथ संवारा १ मरणां देखि हम गर्ब न कींडां, मरण पठाए सो हम छींडां २ मरणां मीठा छागै मोहि, इहिं मरणे मीठा सुखहोड़ ३ मरणे पहली मरेजें कोई, दादू सो अजरांबर होई १

रे मन मरणे कहा दराई, आगै पीछै मरणां रे आई। टेक जे कुछ आवे थिर न रहाई, देखत सबै चल्या जगजाई १ पीर पैकंबर कीया पयानां, तेष मलाइक सबै सयांनां २ ब्रह्मा विष्णु महेस महाबांछ, मोटे सुनिजन गए सबचांछ ३ निहच्छ सदा सोइ मनछाइ, दादू हरिष राम गुणगाइ ४

१५ वस्तु निर्देस निर्ने ।

अैसा तत्व अनूपम भाई, मरे न जीवे काल न खाई । टेक पावक जरे न मास्त्रों मरई, काल्या कटै न टास्त्रों टरई ? अखिर खिरेन लागे काई, सीत घाम जल डुबन जाई २ माटी मिले न गगन बिलाई, अघट एकरस रह्या समाई ३ औसा तत्व अनूपम कहिए, सो गहि दादू काहे न रहिए ४

१६ मन उपदेश।

मन रे सेव निरंजन राई, ताकों सेवो रे चितलाई । टेक आदि अंत्य सोई उपाँवे, प्रलय लेय लिपाई विन यंभा जिन गगन रहाया, सो रह्या सबन में समाई १ पाताल मांहै जे आराँवे, बासगरे गुनगाई सहस मुख जिह्वा है ताके, सो भी पार न पाई २ सुर नर जाको पार न पावै, कोटि सुनिजन धाई दादू रे तन ताको हैरे, जाको सकछ छोक आराही ३

निरंजन जोगी जांनिलें चैला, सकल वियापी रहे अकेला । टेक खप्रन झोली डंड अघारी, मिटी न माया लेह । वचारा १ सींगी मुद्रा बिभूतन कंथा, जटा जाय आसण नहि पंथा २ तीरथ ब्रत न बनखंड बासा, मांग न खाय नहीं जगआसा ३ अमर गुरु अविनासी जोगी, दाई चैला महारस भोगी ४

जोगीया बैरागी बाबा, रहै अकेला उनमन लागा। टेक भारम जोगी धीरन कंथा, निहचल आसण आगम पंथा १ सहजें मुद्रा अलख अधारी, अनहद सींगी रहणी हमारी २ काया बनखंड पाची चैला, ज्ञान गुफा में रहे अकेला ३ दादू दर्सन कारण जागै, निरंजन नग्री भिक्षा मांगै ४

१६ समता ज्ञानः ।

बावा कह दूजा क्यूं कहिए, ताथें इहि संसै दुख साहिए । टेक
यह मित असी पसुवा जैसी, काहे चेतत नाहीं
अपनां अंग आप नही जाने, देखे दरपन मांही १
इहिं मित मींच मूरण के तांई, कूंप सिंह तहां आया
हूब सुवामन मरम न जाना, देखि आपणी छाया १
मद के मातो समझत नाहीं, मैंगल की मित आंई
आपिह आप आप दुख दीहां, देखि आपणी झांई ३
मन समझै तो दूजा नाहीं, विन समझें दुख पावै
दादू ज्ञान गुरुका नाहीं, समाझ कहाथें आवे १

२० नाम समता० ।

बाबा नाहीं दूना कोई,
एक अनेक नाम तुम्हारा, मोपें और न होई | टेक
अलख अहाही एक तूं, तूंही राम रहीम
तूंही मालिक मोहिनां, केसी नाम करीम १
साई सिरजन हार तूं, तूं पांवन तं पाक
तूं कायम कर्तार तूं, तूं हो र हाजर आप २
रिमता राजिक एक तूं, तूं सारंग सुबहान
कादर कर्ता एक तूं, तूं साहिब सुलतान ३
अविगति अहै एक तूं, गनी गुसाई एक
अजव अनूपम आपहे, जन दादू नाम अनेक 8

२१ समर्थाई ।

जीवत मारे मुए जिलाए, बेलित गुंगे गुंग बुलाए । टेक जागत निसमारे सई मुलाए, सोवत रैनी सई जगाए १ सुझत नैनह लोयन लीए, अंध बिचारे तहां मुखदीए २ चलते भारी त बिटलाए, अंग बिचारे सेई चलाए ३ क्षेता अद्भुत हम कुल पावा, दादू सतगुरु कहि समझावा ४

२२ मश्रा०।

क्यूंकरियहुजगरच्यो गुसांई, तेरेकोणिबनादबन्यो मनमांहीं। टेक के तुम्ह आपा प्रगट करिणां, के येहु राचिछे जीव उधरणां १ के यहु तुम्हकों सेवक जाने, के यहु रचिछे मनके माने २ के यहु तुम्हकूं सेवक भावे, के यहु रचिछे खेळ दिखावे ३ के यहु तुम्हकों खेळ पियारा, के यहु भावे कीह्न पतारा यह सब दादू अकथ कहाणी, कहि समझावी सारंगपाणीं २३ उत्तर की साखी १।

खालिक खेळे खेलिकार, बुझै बिग्ला कोय लेकिर सुखिया नां भयां, देकर सुखिया है।य १ देनेकी सब भुखहै, लेबिकी कुछ नाहि सांई मेरे सबकीया, समिझ देखि मनमांहि २

**२४ पदा समर्थाई**ः ।

हरे हरे सकछ भवन भरे, जुग जुग सबकरे जुग जुग सबधरे, अकल सकल जरे हरे हरे । टेक सकल भवन छाजे, सकल भवन राजे सकल कहै घरती अंबरगहे, चंद खर सुधिलहे, पवन प्रगट बहै १ घट घट आप देवे, घट घट आप लेवे मंडित माया, जहां तहां आप छाया, अगम निगम पाया २ रसमाहें रसराता, रसमाहें रसमाता, अमृत पीया नूरमांहे नूरलीया, तेज मांहे तेज कीया, दादू दरस दीया ३

पीव २ आदि अंत्य पीव,परिसर अंग संग् पीव तहां जीव। टेव मन पवन भवन गवन, प्राण कवल मांहि निघ निवास विधि विलास, राति दिवस नांहि १ सास बास आस पास, आत्म अंग लगाई अन बेन नुखि नेन, गाय गाय रिझाई, २

१५ प्रचा०!

आदि तेज अंत्प तेज, सहज सहज आप आदि नृर अंत्प नृर, बादू बिंछ बीछ जाप ३ 38 1

नूर नूर अविक्ष आखिर नूर,
दायम कायम कायम दायम, हाजर है भरपूर । टेक असमान नूर जमी नूर, पाक परवरदिगार आव नूर बादनूर, खूब खूबां यार १ जाहिर वातन हाजर नाजर, दानातु दिवान अजब अजायब नूर दीदम, दादू है हैरान २

में अमली मतवाला माता, प्रेम मगन मेरा मनराता। टेक अमी महारत भिरे भीरे पीवे, सनमितवाला जोगी जीवे १ रहे निरंतर गगन मझारी, प्रेम पीयाला सहैज खुमारी १ आतण अवधू असृतधारा, जुग जुग जीवे रत्त पीवनहारा ३ दादू अमली इंहिरस-माते, राम रत्तांयन पीवत लाके ४

मुख दुख संसा दुरकीया, तब हम केवल रामलीया । टेक सुख दुख दोज भूम बिचारा, इनस्ं बंध्याहै जगसारा १ मेरी मेरा सुखके तांई, जाय जनम नर चेते नांहि २ सुख के तांई झूठा बोलै, बांधे बंधन कबहूं खोलै ३ दादू सुख दुख संग न जाई, प्रेम प्रीति पीवसं त्योलाई

कासुं कहुं हो अगम हरिबाता, गगन घरिन दिवस नहीराता। टेक संग न साथी गुरू न चेला, आसन पास यों रहे अकेला १ बेद न भेद न करत बिचारा, अवर्ण वर्ण सबन थें न्यारा २ प्राण न पिंड रूपनही रेखा, सो तत्व सार नैंन बिन देखा ३ जाग न भोग न मोह न माया, दादू देखु काल नहीं काया ४

मेरा गुरु जैला ज्ञात बतावे, काल न लागे तंशा भागे, ज्यूं है त्यूं समझावे। टेक अमर गुरुके आसन रहिए, परमजोति तहां लहिए परमतेज सो दिढ किर गहिए, गहिए लहिए रहिए १ मन पवनां गहि आत्म खेला, सहज सुन्य घर मेला अगम अगोचर आप अकेला, अकेला मेला खेला २ घरती अंबर चंदन सुरा, सकल निरंतर पूरा सब्द अनाहद बाजे तूरा, तूरा पूरा सुरा ३ अविचल अमर अभयपद दाता, तहां निरंजन राता ज्ञान गुरु ले दादू माता, माता राता दाता ४

मेरा गुरु आप अकेला खेले, आप देवे आप लेवे, आप हैकर मेले। टेक आप उपाव माया, पंच तत्व करि काया जीव जनम ले जगमें आया, आया काया माया १ धरती अंवर महल उपाया, तब जग धंचे लाया आप अलख निरंजन राया, राया लाया उपाया १ चंद सूर दोय दीपक कीहां, राति दिवस करि लीहां राजीक रिजक सबन कूँ दीहां, दीहां लीहां कीहां के परम गुरु सो प्राण हमारा, सबसुख देवे शास दादू खेले अंवत आपारा, आपारा सारा हमारा

धिकत भयो। मन कह्यानजाई,सहज समाय रह्यो ल्यो छाई। टेक

जे कुछ कहिए सोचि बिचारा, ज्ञानअगोचर अगम अपारा १ सायर बूंद केमें किर तेलि, आप अबोल कहा कहि बोले २ अनल पक्ष पर परदूर, असे राम रह्या भरपूर ३ अबमन सेरा असे रे भाई, रादू कहिबा कहण न जाई ४

33 |

अविगति की गति कोई न छहै, सब अपनां उनमान कहै। टेक केते ब्रह्मा बेद विचारें, छेते पंडित पाठ पढै केते अनुभव आत्म खोजें, केते सुर नर नांम रटै १ केते ईश्वर आसण बैठे, केते जोगी ध्यांन धरै केते सुनियर मनको मारें, केते ज्ञानी ज्ञान करें २ केते पीर केते पैकंबर, केते पढे कुरानां केते काजी केते मुखा, केते सेख सयानां ३ केते पारिष अनत न पावै, वारपार कुछ नाहीं दादू की मति कोई न जाणें, केते आवहि जाहीं ४

ए हुं बूझि रही पीव, जैसा है तैसा कोन कहैं
अगम अगाध अपार अगोचर, सुधि दुधि कोइ न छहै रे। टेक
वारपार कोइ अन्त न पावै, आदि अंत्य मधि नांही रे
खरे सपाने भए दिवाने, कैसा कहां रहे रे १
ब्रह्मा विष्णु महेसुर बूझे, केता कोई बतावै रे
सेष मसाइक पीरपैकंबर, है कोई अगहै गहै रे २
अंबरे धरती सुर सिस बूझे, बाव बरण सब सोधे रे
दादू चक्रत है हैरानां, कोहै कर्म धहै रे ३
इति श्रीराम आजावती संपूरण ॥ राग ६ ॥ पृद २४६ ॥

## ॥ त्रथ राग सींधूडो ॥

१ प्रचय उपदेन० ।

हंस सरोवर तहां रमें, सूनर हरिजल नीर प्राणी आप पखालिए, निर्मल सदा होए सरीर । टेक मुक्ता हल मन मानियां, चुगै हंस मुजाण मिं निरंतर झूलिए, मधुर बिमल रस पान १ भवर केवल रस बासना, रातो राम पीवंत अरस परस आनंद करे, तहां मन सदा होए जीवंत १ मीन मगन मांहै रहे, मुद्ति सरोवर मांहि सुख सागर किड़ा करे, पूर्णपरमित नांहि १ निर्मय तहां भयको नहीं, बिलसत बारंवार दादू दर्सण की जिए, सनमुख सिरजनहार १

सुख सागर में झूळिवो, कुतमळ झडे हो अपार निर्मेळ प्राणी होयवो, मिळवो सिरजनहार । टेक तिही संजम पांचन सदा, पंक न छागे प्राण कवळ विगास तिही तणों, उपने बह्य गियान १ अगम निगम तहां गमिकर, तातें तत्व मिछान आसण गुरु के आइवो, मुक्तें महळ समान २ प्राणी पर पूजा करें, पूरे प्रेम विलास सपूजें सुंदर मेविए, लागीलैकविलास १ गिण दिवम दीने नहीं, सहजे पुंच प्रकास बादू दर्गन देगिलें, इंहिरन राती हो दास १

#### 3 1

अविनांसि संग आत्मां, रमें हो रेणि दिन राम एक निरंतर ते भजे, हरि हरि प्राणी नाम। टेक सदा अखंदित पुरसके, सो मन जाणी छे सकछ निरंतर पूरि सब, आत्म रातों ते १ निराधार निज बैसणों, तिहिं तत आसन पूरि गुरु तिष्य आनंद उपजे, सनमुख सदा हजूरि २ निहचंछ ते चालै नहीं, प्राणी ने प्रमांण साथी साथें ते रहे, जाणे जाण सुजाण ३ ते निगुण आगुण धरी, माहें कोतिकहार देह अछत अखगो रहे, दादू सेवि अपार १

#### 8 1

पारत्रहा भिंत प्राणीयां, अविगति एक अपार अविनाली गुरु संविए, सहते प्राण अधार । टेक ते पुर प्राणी ते इनों, अविष्ठ सदा रहंत आदि पुरुष ते आपणों, पूर्ण परम अनंत १ अविगति आसण की जिए, आपे आप निधान निरालंग भाजे ते इनों, आनंद आत्म राम २ निर्मुण निहचल थिर रहे, निराकार निज्ञ सोइ ते सत प्राणी सेविए, लै समाधि रत होंइ ३ असर आप रमिता रहे, घट घट सिरज्जनहार गुणा अतीत भीजे प्राणीयां, दादू एह विचार १

### ५ सुगतन० ।

क्यूं थाजै तेवक तेरा, कैताहि साहित भेरा । टेक जाकै घर्ती गगन अकासा, जाकै चंद सूर कविला साजा जाकै तेज पवन जल साजा, जाकै पंचतत्व के बादा १ जाकै अठार भार बन माला, गिर पर्वत दीन द्याला लाकै सार अनंत तरंगा, जाकै चोरासी छख संगा २ जाके अते लोक अनंता, राचे राखे बहु बिधि भगवंता जाकै अैते खेळ पतारा, सब देखे कोतिग हारा ३ जाकै काल मीच डर नांही, सो वरत रह्या सब मांही मन भावै खेळे खेळा, औसा है आप अकेळा ४ जाकै ब्रह्मा ईश्वर बंदा, सब मुनिजन छागे अंगा जाकै साथ सिद्ध सब मांहीं, पर पूर्ण प्रमत नांहीं ५ सो भाने घड़ संवारे, जुग केते कबड़ न हारे असा हरि लाहिब पूरा, सब जीवन आत्म मूरा ६ सो सबहिन की सुधि जाने, जो जैसा तैसी बाने श्रवंगी राम सवानां, हरि करै सु होय निदानां ७ जे हरिजन संवक भाजे, तो औला साहिब छाजे अन मरण मांडि हरि आगै, तो दादू बाण न छागै ८

13

होर भजतां किंम भाजिए, भाजे भल नांही भाजे भल नयूं पाईए, पालितांवे मांही। टेक गुरा मा सहजे भिडे, सायर दर हाले रण राके भाजे नहीं, ते माण न मेले १ राकी सन माजा प्राण तज्ञ जग देखता, पीवड़ो उर छाई २ प्राण पतंगा यों तज्जै, वो अंग न मोड़ै जोबन जारे जोतिसं, नैना मिल जोड़ै ३ सेवक सो स्वामी मजै, तन मन ताजि आसा दादू दर्भण ते छहै, सुख संगम पासा ४ ७ विवासणीय ।

सुःणि तूम नारे, मूर्ख मूढ विचार । टेक आंवे लहरि विहांवणी, देंवें देह अपार करिवों है तिमकी जिए, समरि सो आघार १ चरण विहुणी चालिबो रे, संमारी ले स्वर दाद ते हज लीजिए, साचो सिरजनहार २

= 1

रे मन साथी म्हांरा, तूनं समझायो कैवारी रे रातो रंग कसूं भके, तें विसास्त्रो अवारो रे। टेक स्वप्ता सुखके कारणें, फिर पीछें दुख होई रे देशक हिए पतंग ज्यूं, यों भ्रम जले जिन कोई रे १ जिह्ना स्वार्थ आपणे, ज्यूं मीन मरे तजि नीरो रे माहें जाल न जाणियों, ताथ उपनों दुख सरीरो रे १ स्वार्दें ही संकुट पस्त्रो, देखतही नर अंधो रे मर्कट मूठी छाडिदे, होई रह्यो नर बंघा रे ३ मानि सिखांवणि मांही, तूं हरि मजि मूल न हारी रें सुख सागर लोई सेविए, जन दादू राम संभारी रे १

## ॥ ऋथ राग देवगंघार ॥

१ अनन्य प्रराणि ।

सरिण तुम्हारी आइपरे, जहां तहां हम सब फिरि आए, राखि र हम दुखत खरे। टेक कित कित काया तप बत किर किरि, अमत अमत हम भूलि परे कहुं सीतल कहुं तपत दहे तन, कहुं हम करवत सीत घरे र कहुं बन तीर्थ फिरि फिरि थाके, कहुं गिरपर्वत जाई खेढे कहुं तिखर चिंड परे घरिन परि, कहुं हित आपा प्राणहरे र अंघ भए हम निकट न सुझै, ताथें तुम्ह तिज जाई जरे हा हा हिर अब दीन लीन किर, दादू बहु अपराध भरे र

## २ पातिवत चपदेस०।

बोरी तूं बार बार बोरानी,
सखी सुहागनि पावे अते, कैतें श्रम भुछानी । टेक
चूरनूं चेरी चित नही राख्यो, पतिव्रत नांहि न जान्यों
सुंदरि तेज संग नही जान्यों, पीवसूं मन नही मान्यों १
तत मन सबे सरीर न सूप्यो, सीत नवाई न ठाढी
ईक रस प्रीति रही वही कवहुं, प्रेम उमंग नहीं बाढी २
प्रीतम अपनों परम सतेही, नैन निरख न अधानी
नित्त वासुर आंनि उर अंतर, परम पुंजि नहीं जानी ३
पतिव्रत आमे जिन जिन पाल्यो, सुंदरि तिन सब छाजे
दादू पीव विन और न जानें, ताहि सुहाग विराजे ४

३ उपरेस चिंतामणी०।

मन मुर्खा तें योही जनम गमायो, लाई केरी लेब न की बी, तू इंहि का छ का हे कों आयो। टेक जिनि बातन तेरी छूटिक नाहीं, लो मन तेरे भायो कामी है बिषया नंग लागो, रोम रोम छपटायो १ कह्यू इक चेत विचारी देखों, कहा पाप जीय लायो दादू दास भजन कारिली जैं, स्वप्त जग डहकायों २ इति राग देगावार संपूर्ण ॥ राग ११ ॥ पद १५७ ॥

## ॥ त्र्रथ राग काह्नेरो ॥

र बीतनी ।

बाह्या हूं तहारी तूं म्हारी नाथ,
तुम्हली पहली प्रीतड़ी, पूर्वली साथ। टेक
बाह्या में तूंम्हारी बोल पियारे, राखिस तूनै रिदा मंझारि
हूं प्राम्यो पीव आपणों ने, तृभवन दाता देव सुरारि १
बाह्या मन झांरी मन मांहै राखिसि, आत्म एक निरंजन देव
चितमांहै चित सदा निरंतर, एणी परै तुह्यारी सेव २
बाह्या भाव भिक्त हरिभजन तुह्यारो, प्रेम पुरुष कवल विगास
अभि अंतर आनंद अबिनासी, दादू नीहिब पूरिव आस ३-

वारही बार कहूँ रे गहिला, राम नाम कांई वितास्त्रो रे जनम अमोलिक प्रामियो, एही रतन कांई हास्त्रो रे । टेक विषया बाह्यो नै तहां घायो, कीवी नहीं महारो व स्त्रो रे माया धन जोई नै भूल्यो, षरथई एणै हास्त्रो रे १ गर्भ वास देह दमतो प्राणी, आश्रम नेह संभास्त्रो रे दादू रे जन राम भणीजै, निहती जथा बिघ हास्त्रो रे २ इति राग काह्रेसे संपूरण ॥ राग १२॥ पद २५६॥

# . ॥ त्र्रथ राग प्रजीयो ॥

१ शच् ० १

नूर रह्या भरपूर अभीरत पीजिए, रत माहै रत होय छाहा छीजीए । टेक प्रगटतेजअनंत पारनहींगाईए, ज़िछमिळ २ होयतहांमनछाईए १ तहजैतदाप्रकातजोतिजळपूरिया,तहांग्हैनिजवाततेवकस्र्रियाश सुख सागर बार न पार हमारा वातहै, हंतरहैता मांहि दादूदातहै ३ इति राग नकीयो सपूर्ण ॥ राग १३ ॥ पद २६० ॥

## ॥ श्रथ राग मागामली ॥

? बीनती ।

ह्यारा बाह्वारे तहारे सराण रहेस, बीनतीड़ी बाह्वानें कहतां, अनस मुख छहेस । देक खामी तणेंहूं संग न मेह्नें, बीनतड़ी कहेस हूं अवछा तूं बंछवत राजा, तहारा बनां बहेस १ संग रहो तहां सब मुख प्राम्यों, अंतरधों दहेस दाबू ऊपर दया करीनें, आवै एणी वेस २ 21

चरण दिखाड़ि तो प्रमाण, स्वामी ह्यारो नैणे नृखों, मागू एह जमाण । टेक जोऊं तूझने आसा मुझने, लागो एह जु ध्यान बाह्यों ह्यारो मेलो रे साहिए, आवै केवल ज्ञान १ जेणी परहूं देखों तुझने, मुझने आलो जाण पीव तणीहूं पर नहीं जाणों, दादू रे अजांण २

1

ते द्विर मेह्नो ह्वांरो नाथ, जोवाने ह्यांरो तन तपै, केही पर प्राम्यो साथ। टेंक ते कारण आकुछ व्याकुछी रें, उभी करों बिछाप स्वामी ह्यांरो नैणै नृखों, तेह तणी मूनें ताति १ एक बार घर आवे रे बाल्हा, निव मेल्हों करि हाथ ए बीनती सामिछि स्वामी, दादू तहांरो दास २

ते किंम प्रांमिए रे, दुर्लभ जे आधार ते बिन तारण को नहीं, किम उतारेए पार । टेक केही पर कीजे आपणू रें, ततवे तेले सार मन मनोर्थ पूरे ह्यारां, तन चो ताप निवारि १ संभाखो आवेरे बाह्या, बेह्यां एह अवार विरहणी बिळाप करें, तिम दादू मन बिचार २ इति राग गोणमकी संपूर्ण ॥ राग १४ ॥ पद २६४ ॥

## ॥ ग्रथ राग सारंग ॥

१ गुरु आधीन ज्ञान० ।

हो औता ज्ञान घ्यान गुरुविनां क्यूं पावै, वार पार पार वार दुतर तिहि आवै। टेक भवन गवन गवन भवन, मनहीं मन छावै रवन छवन छवन रवन, सतगुरु समझावै हो १ खीर नीर नीर खीर, प्रेम भक्ति भावै प्राण कमछ बिगति बिगति, गेविंद गुनगावै हो २ जोति जुगति बाट घाट, छै समाधि बावै परम नूर परम तेज, दावू सो पावै हो ३

तो निबहै जन सेवक तेरा, असे दयाकरि साहित मेरा । टेक

जो हम तेरि तो तू जोरे, हम तेरिप तूं नहीं तेरि १ हम वितरिप तूं न नितारे, हम विगरिप तूं न विगरि

हम भूळे तूं न बिगारै, हम भूळे तूं आनि मिछावै हम बिछुरे तूं अंग छगावै ३

. सुद्ध भावता हमपै नाही, दादू दर्सन देह गुलाई ४ ३ काछ वितामणी ।

माया संसार की सब झूठी, मात पिता सब ऊने भाई, तिनहीं देख तहां छूटी । टेक जब छग जीव काया में थारे, खिण बैठी खिणउटी हंस जुया सी खेलिगया रे, तब ये संगति छूटी ? ए दिन पूगे आव घटानी, तब निचंत है सुनी दादू दाल कहै असी काया, जैसी गगरिया फूटी श

अने गृहमें क्यूं न रहे, मनता बाचा राम कहै। टेक तंति बिपति नहीं में मेरा, हर्ष तोक दोउ नांही राग देष रहित सुख दुखयें, बैठा हरिपद मांही १ तन घन माया मोह न बंधे, बैरी मीत न कोई आपा पर तम रहे निरंतर, जिन जन तेवक तोई २ तर वर कवछ रहे जछ जैतें, दिष मिथ घृत कारे छीड़ा जैतें बनमें रहे बटाऊ, काहू हित्त न कीड़ा ३ भाव भिक्त रहे रतमाता, प्रेम मगन गुनगावे जीवत मुक्ति होय जन दादू, अमर अभय पर पावे ४

प्र प्रचय मन उपदेम<sup>ः</sup> ।

चलु चलु रे मन तहा जाईए, चरन विन चालिबो श्रवण विन सुनिबो, बिनकर बेन बजाई । टेक तन नाहीं जहां मन नाहीं जहां, प्राण नहीं तहां आईए शब्द नहीं जहां जीव नहीं तहां, विन रसनां मुख गाईए १ पवन पावक नहीं घरणि अंबर नहीं, उभय नहीं तहां लाईए चंद नहीं जहां सूर नहीं तहां, परम जोति सुख पाईए २ तेज पुंजनो सुखका सागर, झिलमिल नूर नहाईए तहां चिल दादू अगम अगोचर, तामें सहज समाईए ३

इति राग सारंग संपूर्ण ॥ राग १५ ॥ पदं २६६ ॥

# ॥ त्रघ राग टाड़ी ॥

१ सगरण उपदेसं०।

स्रोतत्वसह जेंसुखमनकहणं, साचपकड़िमन जुगश रहणां। टेक प्रेम प्रीतिकरि नीकां राखे, बारंबार सहज नर भाखे १ सुख हिरदे सो सहज संभारे, तिहि तत्व रहणां करे न बिनारे १ अंतर सोई नीका जाणें, निमख न बिसरे ब्रह्म बखाणे ३ सोई सुजाण सुधारस पीवे, दादू देखु जुग जुग जीवे ४

नामरे २ लक्क सिरोमाण नामरे, मैं बलिहारी जामरे। टेक दूतर तारे पारउतारे, नरक निवारे नाम रे १ तारण हारा भवजल पारा, निर्मल सारा नाम रे २ नूर दिखावे तेज मिलावे, जोति जगावे नाम रे ३ सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाम रे ४

र नाम नीनती**ः**।

रायरे रायरे सकल भवन पितरायरे, अमृत देह अघारे राय। टेक. प्रगट राता प्रगट माता, प्रगट नूर दिखायरे राय १ अस्थिर ज्ञानां अस्थिर ध्यानां, अस्थिर तेज मिलायरे राय अभिचल मेला अभिचल खेला, अभिचल जोति जगायरे राय ३ निहचल नेनां निहचल वैनां, दादू बलि विले जायरे राय ४ ४ राषिक अवस्था।

हरिरत मात मगन भए, स्मिरि स्मिरि भए मतवालें, जामण मरण सब भूलिगए। टेक निर्मल भक्ति पेम रसपीवे, आन न हुजा भावधर सह में सदा राम रंगरान, मुक्ति बैकुट कहा करे १ गाय गाय रम लीन भएहें, कछू न मांगे संतजनां और अनेक देह दतआगै, आन न भावे रामबिनां २ इकटम ध्यान रहे स्योलांग, लाकि पर हरिस्स पीवे दादू मगन रहे रसमात, असे हरिक जन की दे ३

तै में कीधला रामजी, जेतें वारचाते मार्ग मेटिह अमार्ग अणसारियों, अकर्म करम हरे। टेक साधूनों सग लाडीने, असंगति अण सिरयों सुकित मुक्ति अविद्या साधी, विषया विसतिरयों १ आन कह्यों आन सांगलियों, नैण आन दीठों अमृत कड़वां विपडमलागों, खातां अति भीठो २ राम रिदायों विसारी न, माया मन दीधों पांचे प्राणी गुरुमुख वरण्या, ते दादू कीधों ३

¥ केवल बीसती० I

कहो क्यूं जनजीवे सांईया, दे चरण कमल आधारहो हूनत है भवसागरा, कारी करो कर्तारहो। टेक मीन मरे बिन पाणीयां, तुहाबिन एह बिचारहो जल बिन कैतें जीवहि, अबती कित इक बारिहो १ ज्यूं परे पतंगा जीतिमें, देखि देखि निज सारहो प्यासा बूंद न पावही, तब बन बन करे पुकार हो २ निस दिन पीड पुकारही, तनकी ताप निवारिहो दादू बिपत सुनावही, करि लोचन सनसुख चारिहो ३

#### ७ केवळ बीनती ।

तूं साचा साहिब मेरा,
कम करीम क्पाल निहारों, मैं जन बंदा तेरा। टेक
तुझ दीवान सब हिनकी जानूं, दीनांनाथ दयाला
दिखाय दीदार मोज बंदेकीं, कायम करो निहाला ?
मालिक सबै मुलकके सांई, समर्थ सिरजनहारा
खैर खुदाय खलकमें खेलत, दे दीदार तुझारा २
मैं सिकसत दरगहै तेरी, हारे हजूरि तूं कहीए
दादू हारे दीन पुकारे, काहे न दर्सन लहिए ३

प्रविद्या वितामणी**ः**।

कुछ चेतिरे किह क्या आया, इनमें बैठा फूछिकरि, तें देखी माया। टेक तूं जिन जानें तन धन मेरा, मूर्ख देखि भुछाया आजि काव्हि चिछ्जांवे देही, अैती सुंदर काया १ राम नाम जांपे छीजिए, में किह समझाया दादू हरिकी सेवा कीजै, सुंदर साज मिछाया २

€ उपदेमः।

नेठिरे माटीमें मिलनां, मेरि मोरि देही काहेकी चलनां। टेकं कोहेकों अपना मन इलावे, यह तन अपनां नीका घरणां कोटि बरत तूं काहे न जीवे, विचार देखि आँगे है मरणां १ कोहे न अपनी बाट संवारे, संजम रहणां स्मरण करणां गहिला दादू गर्व न कीजे, यह संसार पंचदिन भरणां २ 201

जायरे तन जायरे जनम,
सुफल करिलें इसम राम, स्मार स्मारे गुण गायरे। टेक नर नारायण सकल सिरोमाण, जनम अमालिक आई रे मोत न जाय जगत नहीं जाने, सकहित ठ हर लाय रे १ जगकाल दिन जायप्रासे, तासों कलू न बसाय रे लिन २ लिजत जाय सुगयनर, अंत्यकाल दिन आय रे २ प्रेम भक्ति माधुकी संगति, नाम निरंतर गाय रे जे तिर भागतों सोंज सुफल करि, दादू विलंब न लाय रे ३

काहे रे बिक मूर्ल गमावै, रामके नाम भर्ले सचु पावै। टेक बाद बिबाद न कीजे लोई, बाद बिबाद न हरिरस होई १ मैं ते मेरी माने नांही, मैं ते मीट मिलै हरिमांही २ हारि जीतिसं हरिरस जाई, समझि देखि मेरे मन भाई ६ मूल न छाडी दादू बोरे, जिन भूलै तूं बक्के और ४

हुतियार हाकिम न्याव है, सांई के दिवांन कुछिका हे तेन होगा, समाझे मुसलमान। टेक नीत नेकी साखिहां, रासतां ईमान इखलास अंदर आपणे, रखण सुनहांन १ हुकम हाजर होय नाना, मुमलम महरवान अकल तेती आपमें, सोविलेह सुजाण २ हक्कमं, हजूर हूंणां, देखणां करि ज्ञान दोसत दानां दीनका, मनणां फुरमान ३ गुता हवानी बूरिकरि, छाड़ि देहु अभिमान हुई दरोगा नाहि खुत्तियां, दादू लेहु पिछाणि ४

। ०सईएर होम धुास ४१ शक्याळ गणडीळ पार पार स्वास्टर स्वर्ग

निर्णक्ष रहणा राम राम कहिणां, कामकोषमें देहन दहणां। टेक जेण मार्ग संसार जायला, तेण प्राणी आय बहाईला १ जे जे करणी जगत करीला, सो करणी संत दूर घरीला १ जेणे पंथ लोक राता, तेणे पंथ साधु न जाता ६ दाबू राम राम और्तें कहिए, राम रमत रांमहि मिल्लरहिए १ १४ मेर विदंबन ।

हमपाया इमपायारे भाई, भेष बनाये असी मन आई। टेक भीतर का यह भेर न जाने, कहे सुहागनि वयू मनमाने अंतर पीवलीं प्रचा नाहीं, भई सुहागनि छोकन माहीं १ लाई स्वप्नें कबहूं न आवे, किह्ना असें महछ बुछावे २ इन बातन मोंहि अचिरज आवे, पटम कीयें पीव क्यूं पावे ३ हादू सुहागनि असेंई, आया मेटि रामरत होई ४

१५ अस्म समताः ।

कैतें बाबा राम रमीजे, आतमती अंतर नहीं कीजे। टेक जैतें आत्म आपा लेखें, जीवजतन अतें किर लेखे १ एक राम अतें करिजानें, आपा पर अंतर नहीं आनें २ सब घट आत्म एक विचारे, राम सनेही प्राण हमारे दादू साची राम सगाई, बेसा भाव हमारे भाई ३

मार्घाईयो १ मीठोरी माई, माहुवो १ मेटियो आई । टेक काह्यईयो काह्यईयो करता जाई, केतवो केतवो केतवो पाई १ भूवरो भूवरो भूवरो भाई, रामईयो रामईयो रह्यो समाई २ नरहरि नरहरि नरहरि राय, गोबिंदो गोबिंदो दादू गाय ३ १७ सम्बार ।

एकही एक भया अनंद, एकही एक भागे दंद। टेक एकही एक एक समान, एकही एक पद निर्वात १ एकही एक नृभवनतार, एकही एक अगम अपार २ एकही एक निर्भय होय, एकही एक काळ न कोई ३ एकही एक निर्भय होय, एकही एक निरंजन बात ४ एकही एक आपांह आप, एकही एक निरंजन बात ४ एकही एक सहज सहप, एकही एक माय न बाप ५ एकही एक सहज सहप, एकही एक भए अनूप १ एकही एक अनत न जाय, एकही एक रहाा-समाई ७

१८ मचय बीनती ।

आदिहै आदि अनाद मेरा, लंसार सागर भाकि भेरा आदिहै अंत्यहै अंत्यहै अदिहै, बिडद तेरा । टेक काल्डेह झाल्डेह काल्डेह, राखिले राखिले प्राण घेरा कीवका जनमका २ जीवका, आपही आपले भांनिझेरा १ अमका कर्मका कर्मका अमका, आयवाजाय वा मेटिफेरा तारले पारले पारले तारले, जीवसं सीवहै निकट नेरा २ आत्म रामहै रामहै आत्मा, जीतिहै जुगतिसं करो मेला तेजहै सेजहै सेजहै तेजहै, एकरस दादू खेल खेला ३

१६ प्रचयको ।

सुद्र राम राया, परमज्ञान परमध्यान, परम प्राण आया । टेक अग्न सकल अति अनूप, ल्राया नही माया निगकार निराधान, बार पार न पाया १ गंभीर धीर निधि सरीर, निर्मुण निरकारा अखिल अमर परम पुरुष, निर्मल निजगाग २ परम नूर परम तेज, परम जोति प्रकाशा परम पुंज प्रापरम, सदू निज दक्शा ३

१६ प्रचप प्राम कि ।
अखिल भाव अखिल भक्ति, अखिल नाम देवा
अखिल प्रेम अखिल प्रीति, अखिल सुति सेवा । टेंक
अखिल अप अखिल तंग, अखिला रत अखिला मत,
अखिला निज नामा १
अखिल ज्ञान अखिला प्यान, अखिला आनंद की जै
अखिला लै अखिला में, अखिला रस पीजे २
अखिल मगन अखिल सुदित, अखिल गालि साई
अखिल दर्स अखिल प्रसा, दादू तुम्ह मांई। ३

इति राग होड़ी संपूर्ण ॥ राग १६ ॥ पद् रे द ॥

# ॥ त्र्रथ राग हुसिनी बंगालो ॥

१ मनन्यमराण बीनती । है दाना है दाना, दिल्लदार भेरे काला. तूही मेरे ज्यानि जिगर, यार मेरे खाना । टेक

तूंही मेरे मादर पदर, आछम वेगानी साहित्र सिरताज मेरे, तूंही सुखताना १ दोसत दिल तूंही मरे, किसका खिलखानां नुर चसम ज्यंद घेरे, तूंही रहिमानां २ एक असनाव मेरे, तूंही हम जानां जांनवा अजीज मेरे, खूब खजानां ३ नेक निजरि महर मीरां, वंदा मैं तेरा दादू दावार तेरे, खूब साहिब मेरा ४

1

तूं घर आव सुल्लन पीव, हिक तिल सुख दिखलाव तेरा, क्या तरसाव जीव । टेक निस दिन तेरा पंच निहारों, तूं घर मेरे आव हिरदा भीतर हेतसों रे बाला, तेरा सुख दिखलाव १ वारी फेरी बल्लिगई, सोभित सोई कपोल दादू उपिंद दया करीने, सुनाय सुहावै बोल २ इति राग हुनिनी बंगालों संपूर्ण ॥ राग १७ ॥ पद २६१ ॥

### ॥ श्रथ राग नट नारायण ॥

? हित उपदेस० ।

ताकों काहेन प्राण संभाले, कोटि अपराध कलप के लागे, मांहि महूंग्त टाले । टेक अनेक जनम के बंध बाटे, विन पायक फंघ बाले अंता है मन नाम हरीकों, कबहूं दुख न साले १ चिंतामणी जुगितिसे राखें, ज्यूं जननी सुत पाले दावू देखु दया कीर अती, बनकों बाल निराले २ २ वि(ह० ।

गोविंद कबहूं मिछै पीव मेरा, चरण कमछ क्यूंहि करिदेखों, राखो नैनो नेरा । टेक निरखण का मोहि चाव घणेरा, कब मुख देखों तेरा प्राण मिछनकों भई उदासी, मिछ तूं मीत सबेरा १ ट्याकुछ ताथै भई तन देही, तिरपर जमका हेरा दादू रे जन राम मिछणकों, तपही तन बहु तेरा २

ŧ١

कब देखो नैनह रे सुरती, प्राण मिळणको भई मंती हरिसूं खेळूं हरीगती, कब मिळहे मोहि प्राणपति। टेक विळ केती क्यूं देखोंगीरी, मुझमां है अति वात अनेरी सुनि साहिब इक बीनती मेरी, जन्म जन्म हूं दाली तेरी १ कह दादू सो सुनिसी सांई, हूं अवला बल मुझमे नांही कम करी घर मेरे आई, तो सोसा पीव मेरे तांई २

8 1

नीके मोहन तो प्रीति छाई, तन मन प्राण देत बजाई, रंग रसके बनाई। टेक एही जीपेरे वैही पीवरे, छोड्यो न जाइ माई बाण भेद के देत लगाई, दखतही मुख्याई १ निर्मल नेह पीयाम्हं लागा, रती न राखी काई दादूरे तिलमे तन जाये, तंग न छाडो माई २

्र परमेश्वर महिना० । सुम्हियम अभि कील कारे,

गर्भवन यात्र गुलांई ग्रेसे, माथे मुक्ट घरे। टेक

तीच उच ले को गुमांई, टाखोहूं न टरें हमत कमलकी छाया राखे, काहूथे न हरें १ बाकी छोति बगतकों लागे, तापर तूही टरे असर आपले करे गुमांई, माखोहूं न मरे २ नामदेव कवीर जुलाहो, बनरे दाम तिरे दादू वेग वार नहीं लागे, हरिस्ं सबै सरे ३

नमी नभी हरि तमी नमी,
ताहि गुलाई नमी नमी, अकल निरंजन नमी नमी
लकल वियापी जिहि जगकी हा', नारायण निज नमी नमी। टेक
जिन लिरज जल सीस चरणकरि, अविगति जीव दीयो
अवण संसार नैन रसना मुख, जैतो जितर कीयो १
आप उपाय कीए जम जीवन, सुर नर संकर साज
पीर पैकंबर सिंघ अरु साधिक, अपनै नाम निवाजै २
धर्ती अंबर चंद सुर जिन, पाणी पवन कीए
भानण घडुण पलकम कैते, सकल संमार लीए ३
आप अंखंडत खंडित नांही, सब सम पूर रहे
दादू दीन ताहिन बंदत, अगम अगाय कहे १

हमधे दूर रहीं ग्तितेरी, तुम्हहा तैसी तुम्हही जानों, कहा बपुरी मित मेरी। टेक मंनधे आगम दृष्टि अगोचर, मनसा का गम नांही सुर्ति समाय बुद्धि बस्त थाके, बचन न पहुंचे तांही १ जोग न ध्यान ज्ञान गम नाहीं, समझि समझि सबहारे उनमनी रहत प्राण घट साधे, पार न गहत तुम्होर २ खोजि परे मित जाय न जाणी, अन्द्रै गहन कैसे आवै दादू अविगति देव दयाकरि, भाग बढे सो पावे ३ इति राग नटनारायण सपूर्ण ॥ राग १८॥ पद १६४॥

### ॥ ग्रथ राग सोरठ ॥

१ स्मरण ।

कोली साल न छाडे रे, सन घानरि काँडे रे। टेक प्रम पाण लगाई धाँगे, तत्व तेल निज दीया एक मनाइस आरंभ, लागा ज्ञानराल भारे लीया १ नाम नली भारे बुणिकर लागा, अंतर गति रंग राता ताणै वाणें जीव जुलाहा, परम तत्वसीं माता २ सकल सिरोमाण बुणै निचारा, साहा स्तन तोड़े सदा सुचेत रहे ल्यालागा, ज्यूं तुटै त्यूं चोड़े ३ थैसें तानि बुनि गहरगजीना, सांई के मन भाने वादू कोली कर्ता के संग, नहुर न ईहि जग आवै १

विरहनी बपु न तंभारे, निस दिन तल्फे रामके कारण, अंतर एक विचारे । टक आतुर भई मिल्लण के कारण, किंद्र किंद्र राम पुकारे सास उसास निमख नहीं बिसरे, जित तित पंथ निहारे १ फिरे उदास चहुंदिस चितवत, नैन नीर भारे आवै राम बिवाग बिरहकी जारा, और न कोई भावै २ ब्याकुछ भई सरीर न समझै, विषम बाण हरि मारे दादू दर्सण विन क्यूं जीवै, राम सनेही हमारे ३

मनरे तेरा कोण गंवारा, जिप जीवन प्राण अघारा । टेक रे माता पिता कुछ जाती, धन जोवन सजन संगाती रे गृह दारा सुत भाई, हरिबिन सब झूठा है जाई ? रे तूं अंत्य अकेछा जावे, काहूं के संग न आवे रे तूं ना करि मेरी मेरा, हिर राम बिनां को तेरा ? रे तूं चेति न देखे अंघा, यह माया मोंह सब धंघा रे काछ मीच सिर जागे, हिर समरण काहे न छागे ? यह औसर बहुर न आवे, फिर समया जनम न पावे अब दाहू हीछ न कीजे, हिर राम भजन किर छीजे ?

Y I

मनरे राम रटत क्यूं रहिए, यह तत्व बार बार क्यूं न कहिए। टेक जबलग जिह्ना बाणी, तोलों जिपले सारंगप्राणी जब पवनां चालि जावे, तव प्राणी पलितावे १ जबलग श्रवण सुणीजे, तोलों साधु सब्द सुणि लीजे श्रवण सुति जब जाई, ए तबका सुणिहे भाई २ जबलग नैनहुं पेखे, तोलों चरण कमल किन देखें जब नैनहूं कलू न सुझे, ए तब मूर्ख कहा बूझे ३ जबलग तन मन नीका, तोलों जिपले जीवन जीका जब दादू जीय आवे, तब हरिके मन भावे ४

५ मन श्रमोध ।

मनरे देखत जनम गयो, ताथै काज न कोई आयो। टेक

मन इंद्रिय ज्ञान बिचारा, ताथै जन्म जुवा ज्यू हारा मन झूठ साच करि जानें, हरि साधु कहे नहीं माने १ मनरे बाद गिंह चतुराई, ताथें मनमुख बात बनाई मन आप आप की थापै, कर्ता है बैठा आपे १ मन स्वादी बहुत बनावे, में ज्यान्यो विशे बतावें मन मांगे सोई दीजें, हमहीं राम दुखी क्यू कीजें १ मन सबही छाडि विकास, प्राणीहा पर गुणन थें न्यास निर्मुण निज गिंह रहिए, दावू सो साधु कहेते कहिए ४

मनरें अंत्यकाल दिन आया, तार्थे यह सब भ्रया पराया। दें अवणहं सुनै न नैनहं सुन्ने, रसना कह्या न जाई सिस चरण कर कंपन लागे, तो दिन पंहुच्या आई रे काले घोले बने पलट्या, तन मन का बल भागा जोवन गया जरा चलि आई, तब पिलतावन लागा रे आव घट घट लीजे काया, यह तन भया पुरानां पाचों थाके कह्या न मानें, ताका मरम न जानां रे हंस बटाऊ प्राण प्यानां, समाझे देखी मन मांही दिन दिन काल प्राते जीयरा, दादू चेते नांही थे

मनी तूं देखें सो नाहीं, हैं भी अगम अगोचर मांही। टेंक निसी अधियारी कछू न सुझे, संसे सर्प दिखावा देशें अंध जगत नहीं जाने, जीव जेबडी खावा ? मृग जल देखि तहां मन धावें, दिन दिन झूठी आसा अहां जहां जाय तहां जल नाहीं, निश्चे मरे पियासा ? भ्रम बिलास बहुत बिधि कीहां, ज्यूं स्वप्नै सुख पावै जागत झूठ तहां कुछ नांही, फिरि पिछै पछितांवै ३ जबलग स्ता तब लगे देखे, जाग्रत भ्रम विलानां दादू अंत्य यहां कुछ नांहीं, हैतो सोधि सयानां ४

भाई रे बाजीगर नट खेला, सैतें आप रहे अकेला। टेक यह बाजी खेल पसारा, सब मोहे कोतिम हारा यह बाजी खेल दिखावा, बाजीगर किनहुं न पावा १ इंहि बाजी जगत अलानां, बाजीगर किनहुं न जानां कुछ नांही सो पेखा, हैसी किनहुं न देखा २ कुछ शैसा चेटक कीहां, तन मन सब हारे लीहां बाजीगर अरकी बाही, काहूपै लखी न जाई ३ बाजीगर प्रकासा, यह बाजी झूठ तमासा दादू पावा सोई, जो इंहि बाजी लिप्त न होई ४

भाई रे अैता एक विचारा, यो हरि गुरु कहै हमारा। टेक जागत स्ते तोवत स्ते, जावलग राम न जानां शागत जागे सोवत जागे, जब राम नाम मन मानां १ देखत अंधे अंघभी अंधे, जवलग सत् न स्झें देखत देखें अंघभी देखें, जब राम सनेही बूझे १ बोलत गोंगे गूंगभी गोंगे, जवलग तत न चीहां बोलत बोले गूंगभी बोले, जब राम नाम कहि दीहां ३ जीवत सुए सुएभी सुए, जवलग नहीं प्रकासा जीवत जीए सुएभी जीए, दादू राम निवासा १

#### १० नाम माहेमां हो

रामजी नाम बीनां दुख भारी, तेरे साधन कही विचारी । टेक केइ जोग ध्यान गिह रहिया, केइ कुछके मार्ग बहिया केइ सकछ देवकों घावै, केइ रिघि सिधि चाहै पावै १ केइ बेद पुरानों माते, केइ मायांके संग राते केइ देस दिसंतर डोले, केइ ज्ञानी है बहु बोले १ केइ काया कते अपारा, केइ मरे खड़गकी धारा केइ अनंत जीवनकी आसा, केइ करे गुफामे बासा १ आदि अंत्य जे जागे, सो तो राम नाम क्योलांगे अब दादू एह विचारा, हरि लागा प्राण हमारा १

११ भ्रवं विधूपन०।

साघो हिरिसुं हेत हमारा, जिन यह की क पतारा। टेक जा कारण वत की जै, तिल तिल यह तन छी जै सहजैं ही सो जानां, हिर जानतही मन मानां १ जा कारण तपजईए, सीत घाम तिर सहीए सहजैं ही सो आवा, हिर आवतही सचु पावा २ जा कारण बहु फिरिए, किर तीर्थ भ्रामि भ्रामि मारिए सहजैं ही सो ची द्वां, हिर ची क सब सुख ली द्वां ३ प्रेम भक्ति जिन जानी, सो को हे भ्रमें प्राणी हिर सहजें ही भल मानें, तार्थ दादू और न जाने १

27 1

रामजी जिन भ्रमानी हमकों, ताथें करें। बीनती तुम्हकों। टेक चरण तुम्हारे सबही देखों, तप तिथे वत दानां गंग जमुन पासि पाइनके, तहां देह असनानां १ संग तुम्हारे सबही छागे, जाग जिने को जै साधन सकछ एही सब मेरे, संग आपना दी जे र पूजा पाती देवी देवल, सब देखी तुम्ह माही मोकों वोट आपणी दी जै, चरण कमलकी छांही र ए अग्दास दासकी सुणिए, दूरि करो स्रम मेरा दादू तुम्ह विन और न जाने, राखो चरनों चरा ह

₹₹ |

सोईदेवपू नोजेटाकीनहींघडीया, गरभवासनाहींअवतारेया। टेक विन जल संजम सदासो देवा, भाव भाक्ते करीं हरि सेवा १ पाती प्राण हरि देव चढ़ाउं, सहज समाधि प्रेम क्योलाउं २ ईहि विधि सेवा सदा तहां होई, अलख निरंजन लखे न कोई ३ ए पूजा मेरे मन माने, जिंही विधि होयसु दादू न जांने ४ १४ मचै हैसनको ।

रामराय मोकों अचिरज आवे, तेरा पार न कोई पावे । टेंक ब्रह्मादिक सनकादिक नारत, निति नेति जे गावे श्राणि तुम्हारी रहे निस्त्वासुर, तिनकों तू न ख्खावे १ इंग्रंकर सेश सबै सुर सुनिजन, तिनकों तून खनावे तीनखोंक रटे रसनां भर, तिनकों तून दिखावे २ दिन छीन राम रंग राते, तिनकों तो संग छावे आपने अंगकी जुगति न जानें, सो मन तेरे भावे ३ सेवा संजम करें जप पूजा, शब्दन तिनकों सुनावे में अछो य हीन मत मेरी, दादू की दिख्छावे १ इति श्रीराण सोरठी संपूर्ण ॥ राग १६॥ पद ११२॥

### ॥ श्रथ राग गुड़ ॥

१ शक्ति निहक्ताम ।

दर्सण दे दर्सण दे हूं, तोरे री मुक्ति न मांगें। टेक तिद्धि न मांगें रिद्धि न मांगें, तुम्हद्दी मांगें गेरिवंदा १ जोग न मांगें भोग न मांगें, तुम्हद्दी मांगें रामजी २ घर नहीं मांगें वन नहीं मांगें, तुम्ही मांगें देवजी १ दादू तुम्हविन और न मांगेंं दर्सण मांगें देहुजी ४

२ :ब्रह वीनती : 1

तूं आपही विचार, तूम्ह बिन क्यूं रहीं
मेरे और न दूजा काई, दुख किसको कहीं। टॅक
मीत हमारा सोय, आदें जे पीया
मुझे मिछावै कोय, बै जीव न कीया १
तेरे बैन दिखाई, जीवीं जिस आसरे
सोधन जीवे क्यों नहीं, जिस पासरे २
पिंजर माहै प्राण, तुझ विन जाइसी
जन दादू मांगै मान, कब घर आइसी ३

3 1

हूं जोयरही रे बाट, तुं घर आवतें तहारा दर्सण तें सुखहोय, ते तूं ल्यावेंने । टेक चरण जा वानी खांत, ते तूं दिखाड़ि नें तुझ विनां जीवदेय, दुहेळी कामनी १ नेन निहारी बाट, ऊभी चांवनी तूं अंतर थें ऊहो आव, दही जांवनी १ तूं दयाकरी घर आव, दासी गावनी जन दादू राम संभाछि, बैन सुनांवनी ३

8 1

पीव देखें विन क्यूं रहूं, जाये तल्फ मेरा सबसुख आनंद पाइए, मुख देखों तेरा। टेफ पीव विन कैसा जीवना, मोहि चैन न अवै निर्धन ज्यूं धन पाईए, जब दर्स दिखावे १ तुम्हाबिन क्यूं धीरज घरों, जोलों तोहि न पावों सनमुख है सुख दीजिए, बलिहारी जाऊं २ विरह विवागिन सहिसकों, कायर घट कीचा पाव न ब्रह्म पाईए, सुनि साहिब साचा ३ सुनियो सेरी बीनती, अब दर्मण दीजै दादू देखन पाईई, तैसें कुछ कीजै १

इहि बिधि बेध्यो मोर मनां, ज्यूं छै भृगी कीट तनां। ठेक चातृग रटत रैनि बिहाई, पिंड परे पै वान न जाई १ मरे मीन बिछुरे नहीं पाणी, प्राण तजे उन और न जानी २ जि करीर न मोड़े अंगा, जोति न छाड़े पड़े पतंगा ३ दादू अबेथें अैसें होय, पिंड पड़े न छाड़ों तोय ४

६ विष्हकीण ।

आवो राम द्याकरि मेरे, बार बार बिछहारी तेरे । टेक बिरहाने आतुर पंथ निहारे, राम राम कहि पीव पुकारे १ पंथी बूझे मार्ग जोवे, नैन नीर जल भारे भारे रोवे २ निसदिन तलफे रहे उदास, आत्म राम तुम्हारे पास ३ बपु वितरे तनकी सुघि नाही, दादू विरहिन मृतक मांहीं ४ ७ केवक विनदी ।

निरंजन क्यूं रहे,
मोन गहे बेराग, केते जुग गये । टेक
जाँग जगपित राय, हिंस बोळे नही
प्रगट घूघट मांहि, पट खोळे नही १
सिंदिके करूं संसार, सब जग वारणें
छाडों सब परवार, तेरे कारणें २
वारूं पिंड प्राण, पाऊं सिर घढ़ं
ध्यूं ज्यूं भावे राम, सो सेवा करों ३
होनानाथ द्याल, बिलंब न कीजिये
हाबू बिल बिल जाइ, सेज सुख दीजिये १

द्भ वीनती • 1

निरंबन यें रहे, काहू लिपित न होड़ जल थल थावर जंगमा, गुण नहीं लागे कोड़। टेक घर अंबर लागे नहीं, नहीं लागे सिसहरि सूर पाणी पवन लागे नहीं, जहां तहां मरपूर १ निस वासुर लागे नहीं, नहीं लागे सीत न घाम खुष्या तृषा लागे नहीं, घट घट आत्म राम २ माया मोह लागे नहीं, नहीं लागे काया जीव काल कर्म लागे नहीं, पगट मेरा पीव ३ इकलस एके नूरहे, इकलस एके तेज इकलस एके जोतिहें, दादू खेले सेज १ € 1

जग जीवन प्राण अधार, बाचा पालनां हूं कहां पुकारूं जाई, मेरे छालनां। टेक मेरे बेदन अंग अपार, सो दुख टालनां सागर यह निसतार, गहिरा अति घणां १ अंतर हैतो टाल, कीजै आपणां मेरे तुन्हाविन और न कोय, एहे बिचारणां २ ताथें करों पुकार, यह तन चालनां दादू की दर्सण देह, जाई दुख सालनां ३

मेरे तुम्हहीं राखण हार, दूजा को नहीं ए चंचल चहुंदिस जाई, काल तहीं तहीं। टेक में केते कीए उपाय, निहचल ना रहे जहां बरजों तहां जाय, मिद मातो बहै १ जहां जाणे तहां जाय, तुम्ह थें नां ढरे तास्रं कहा बसाई, भावे त्यूं करे २ सकल पुकारे साध, में केता कहा। गुरु अंकुस माने नांहि निर्भय हैरह्या १ तुम्हांबिन और न कीय, इम मनकों गहें तू राखे राखण हार, दादू तो रहे ४ ११ संसार कानीकी वीनती।

बार पार सुझै नहीं, मन मेरा डरिया। टेक अति अथाह यह भोजला, आंतंघ नहीं आंवे देखि देखि डरपै जणां, प्राणी दुख पावै १ चित्र जल भरिया सागरा, सब थके सथानां तुम्ह बिन कहु कैसें तिरों, में मूढ अयानां २ आगेंडी डरपे घणे, मेरी का कहिए करगहि काटो केतवा, पार तो लहिय ३ एक भरोसा तीर है, जे तुम्ह हो दयाला दादू कहु कैसें तिरें, तूं तारि गोपाला ४

समस्य मेरा सांईयां, सकल अग्र जारे सुख दाता मेरे प्राणका, संकोच निवारे । टेक तृविधि ताप तन की हरे, चोथे जन राखे आप समागम सेवका, साधू यों भाखे १ आप करे प्रतिपालनां, दारुन दुख टारे इच्छा जनकी पूर है, सब कार्ज सारे २ कर्म कोटि भय मंजनां, सुख मंडण सोई मन मनोर्थ पूग्णां, असा और न कोई ३ औरा और न देखिहूं, सब पूर्ण कामां दादू साधु संगी किये, तुम आत्म रामां १

तुन्द विन राम कवन किलमाडीं, विषया थीं कोई बारे रे सुनियर मोटा मन वै बाह्या, एडां कोण मनार्थ मारे रे। टेक किन यक मनवों मर्कट म्हारो, पर घर बारे नचावै रे किन यक मनवों चंचल म्हारो, लिन यक घरमे आवै रे १ किन यक मनवों मीन अम्हारो, सचराचर मैं बावै रे छिन एक मनवों उदमित्मातो, स्वादें छागो खाए रे १
छिन एक मनवों जोति पतंगा, अन्य अन्य स्वादें दाझै रे
छिन एक मनवों छोभै छागो, आपा परमे बाझै रे ३
छिन एक मनवों कुंजर न्हारो, बन बन माहि अमाहै रे
छिन एक मनवों कामी न्द्रारो, बिषेया रंग रमाहै रे ४
छिन एक मनवों मृग अन्द्रारो, बादै मोह्यो जाई रे
छिन एक मनवों माया रातो, छिन एक अन्द्रने बाहै रे ५
छिन एक मनवों माया रातो, छिन एक अन्द्रने बाहै रे ५
छिन एक मनवों माया रातो, अन एक अन्द्रने बाहै रे ५
छिन एक मनवों मदर अन्द्रारो, बाते कमछ बंधाणों रे
छिन एक मनवों चहुंदिस जाई, मनवानूं कोई आणो रे ६
तु बिन राखे कोण बिधाता, मुनियर साखी आणो रे
दादू मृनक छिनमें जीवे, मनवानां चिरत न जांनों रे ७

करणी पीच सीच सुख करई, छोइकी नाव कैसे भोजछ तिरई। टेक दिखणजात पछिम कैसे आवे, नैनिबन भुछि बाट किस पावे १ बिश्विन बेछि अमृत फल चाहै, खाय हलाहल अरउमाहै १ अग्निप्रइपैसिकरिसुखक्यूंसोवे,जलणिजागी घणीसीतलक्यूंहोवे पाप पाखंड कीयपुनि क्यूंपाईए,कूपखणपहिना गगनक्यूंजाईय कहै दादू मोहि अचिर्जभारी, हिस्दै कपट क्यूं मिले धुरारी ५

१५ प्रचय माप्ति ।

मेरा मन के मनस् मन लागा, सब्दके सब्दस्ं नादवागा। टेक श्रवण के श्रवणस्ं सुनि सुखपाया, नैनके नैनलों निराखिराया १ प्राणके प्राणसं खेलि प्राणी, सुखके सुखती बोलिवाणी २ जीवके जीवलों रंगराता, चितके चितलों प्रेम माता ३ सीसके सीसमों सीस मेरा, देखिर दाद्वा भागतरा ४ १६ मनकों उपदेन ।

मेर तिखर चिंढ बोळि मनमरा, रांमजल बाषै सब्द्रसुनि तोरा । टेक आरति आतुर पींच पुकार, सोवत जागत पंच निहारे १ निसवासुर किंह अमृतवाणी, रामनाम स्पोलाइ लै प्राणी २ टेरि मन भाई जबलग जीवे, प्रीति किर गाढी प्रेमरस पींचे ३ वाबू ओसर जे मन लागे, रामघटा दिल बरषण लागे १

नारी नेह न की जिए, जे तुझ राम पीयारा माया मोह न बंधिए, ताजिए संसारा । टेक बिषया रंग राचै नहीं, नहीं करें पतारा देह महैं परवार में, सब थें रहें न्यारा १ आपा पर उरझें नहीं, नाहीं में मेरा मनता बाचा कर्मनां, साई सब तेरा २ मन इंद्रिय अस्थिर करें, कतहूं नहीं डोळें जग बिकार सब परहरें, मिथ्या नहीं बोळें ३ रहें निरंतर रामसों, अंतर गति राता गाँव गुण गे। विंद के, दादू रस माता १

१८ आज्ञातारा । ज्यूं राखे त्यूंही रहें, तेई जन तेरा तुम्ह विन और न जांनहीं, सो सेवक नेरा । टेक अंवर आपही घस्ता, अज्जूं उपकारी घरती धारी आप थें, सबही सुख कारी ? पवन पालि सबके चले, जैसे तुम्ह की हां पानी प्रगट देखिहूं, सबसें रहे भीनां २ चंद चिराकी चहुदिमा, सब सीतल जानें सूर्ज भी सेवा करे, जैसें भाले मानें ३ ए जन सबक ते रहे, सब आज़ा कारी मोकों असें की जिए, दादू बलिहारी ४ १६ अन्य विदार ।

निंदक बाबा बीर हमारा, विनहीं कोड़े बहै बिचारा । टेंक कर्म कोटि केकु समछ काटे, काज संवार बिनहीं साटे १ आपण डूबे और कों तारे, असा प्रीतम पार उतारे २ जुग जुग जीवो निंदक मोरा, राम देव तुम्हकरो बिहोरा ३ निंदक बपुरा पर उपकारी, दाबू निंदा करे हमारी ४ २० विरह विनती। ।

देहु जी देह जी प्रेम पियाला देहु जी, देक रिबहर न लेहु जी। टेक ज्यूं ज्यूं नुर न देखों तेरा, त्यूं त्यूं जीवरा तल फे मेरा १ अभी महारल नाम न आवे, त्यूं त्यूं प्राण बहुत दुखपावे २ प्रेम्भिक्ति रस पावे नांही, त्यूं त्यूं साल मनमाहीं ३ 'सेज सुहाग सहासुख दी जे, दावू दुखिया बिलंब न की जे ४

बरषहु राम अमृत घारा, क्षिछमिछ २ सचिणहारा। टेक प्राणवेळि निज नीर न पावै, जलहारे विनां कमल कुमलावै १ सूकै बेळि सकल बनराय, रामदेव जल बरषहु आय २ आत्म वेळि मरे पियासा, नीर न पावै दादू दासा ३ इति भी राग गुड़ संपूरण ॥ राग २०॥ पद २२८॥

## ॥ ऋथ राग बिलावल ॥

१ प्रचयप्र ।

दया तुम्हारी दर्सण पईए, जाणतहो तुम्ह अंतरजामी जाणराय तुम्ह सीं कहा किहए। टेक तुम्हारी कहा चतुराई कींजे, कोंण कमकीर तुम्ह पाए कोई नहीं मिले प्राणबाल अपनें, दया तुम्हारी तुम्ह आए १ कहा हमारी आन तुम्ह आगें, कोंन कलाकार बितकीए जीतें कोण बुद्धि बलपार्ष, रुच अपनी थें सराणि लीए २ तुम्ह ही आदिअंत्य पुनि तुम्हही, तुम्ह कता त्रिहुंलोक मंझारि कुछ नांहीं थें कहा होतहै, दादू बालिपार दीदार ३

मालिक महरवान करीम,
गुनह नार हररोज हरदम, पनह राखि रहीम। टेक
अविल अपिर वंदा गुनही, अमल बद बातियार
गरक दुनियां सतार साहिब, दरद बंद पुकार १
फरामोस नेकी वदी, करदम बुराई बदफैल
वक्तिंद तुं अजवल आखर, हकम हाजर सैल २
नामनेक रहीस राजिक, पाक प्रवर दिगार
गुनह फिल करि देह दादू, तलब दरदीदार ३

दं (ण आदमी कभीन बिचारा, किसकों पूजे गरीव बीजारा। टेक में जन एक अनेक पसारा, भीजल भीरया अधिक अपारा १ एक होयते। कहि समझांऊं, अनेक उरझे क्यूं सुरझाऊं २

ď

मंहु निवल सबल एकसारे, क्यू करि पूजी बहुत पसारे ३ पीव पुकारों समझत नांहीं, दावू देख दसोंदित जांहीं ४ ४ उपरेस वितामणी०।

जागह जीयरा काहे सोवै, सेवकरी मातो सुख होवै। टेक जायें जीव न सोतें बिसारा, पछिम जानां पंथ संवारा में मेरी किर बहुत भुलांना, अजहुं न जेते दुरि पयानां १ साई केरी सेवा नांहा, फिर फिर हुवे दरिया मांहीं और न आवा पार न पावा, झूठा जीवनां बहु भुलावा २ मूल न राख्या लाहा न लीया, कोड़ी बदले हीरा दीया फिर पालितांनां संबल नाहीं, हारिचल्या क्यों पावै सांई ३ अवसुख कारण फिर दुख पावै, अजहूं न चेते क्यूं डहकांवे दादू कहै सखि सुनि मेरी, कहु करीम सभालि संवेरी १

प्र ।

बार बार तन नहीं बावरे, काहे क्यूं बादि गमावे रे बिन सत्वार कछू नहीं छाँगे, बहुर कहां को पाँवे रे। टेक तेरे भाग बड़े भाव धार कीन्हां, क्यूं कार चित्र बनावे रे सो तुं छेड़ विषमें डारे, कंचन छार मिछावे रे १ तूं मत जांने बहुर पाइए, अबके जिन डहकावे रे तीनछोक की पूंजी तेरे, वन जिवेगि सो आवे रे २ जबछग घटमें सास बास है, तबछग काहे न धाँवे रे दादू तनधारे नाम न छीं डां, सो प्राणी पछितावे रे ३

٤

राम विताऱ्यो रे जगनाथ, हिता हाऱ्यो देखत हीरे' कोड़ी कीड़ा हाथ। टेक ११ मचयव ।

जब में रहते कीरह जाणी, काल कायाके निकटि न आवे, पावतहैं सुख प्राणी । टेक सोग संताप नैन नहीं देखों, राग दोप नहीं आवे जागत है जासों रुचि मेरी, स्नप्तै सोई दिखावे १ श्रम कर्म मोहन ममता, बाद बिबाद न जाने मोहनस्ं मेरी बनि आई, रसनां सोई बखांनूं १ निसबासुर मोहन तन मेरे, चरण कमल मन मांनें सोई निरख देखिससु पांजं, दांदू और न जाने ३

18

जब में साचेकी सुधि पाई,
तब धें अंग और नहीं आवे, देखत हूं सुखदाई। टेक
ता दिनधें तन ताप न ब्यापे, सुख दुख संग न जांऊ
पांव न पीव परित पद लिखां, आनंद भरि गुणगाऊं १
सब खं संग नही पुनि मेरे, अरस परस कुछ नाहीं
एक अनंत सोई संग मेरें, निरखतहुं निज माहीं २
तन मन मांहि सोधि सो लिखां, निरखतहुं निजसारा
सोई संग सब सुखदाई, दादू भाग हमारा ३

(३ साच निदांन निरनै०।

हीर बिन निहचळ कही न देखों, तीन छोक फिर सोघा रे जे दीसे सो बिनस जाइगा, औसा गुरु प्रमोघा रे। टेक धरती गगन पवन अरु पांणी, चंद छुर थिर नांही रे रेणि दिवत रहत नहीं दीते, एक रहे काल मांही रे १ पीरपैकंबर लेप मसाइक, सिव बिरंच सब देवा रे किल आणा सो कोई न रहती, रहती अलख अभेवा रे २ सवालाख मेर गिर पर्वत, समद न रहती थीरा रे नदी निवांण कलु नहीं दीते, रहती अकल सरीरा रे ३ अविनाती वो एक रहेगा, जिनयह सब कुल की हां रे दादू जाता सबजग देखों, एक रहत सो ची हां रे १

मूल भीचि वधे ज्यू वेला, सो तत्व तरवर रहे अकेला। टेक देवी देखत फिरे ज्यू भूले, खाइ हलाहल विषको फूले सुखको चाहे पड़े गलपाती, देखत हीरा हाथ थें जाती १ केड पूजा रुचि ध्यान लगावे, देवल देखे खबारे न पावे तारे पाती जुगत न जानी, इंहि भ्रम भूलि रहे अभिमानी २ तीर्थ वरत न पूजे आता, बनखंड जाई रहे उदाता यों तप कारे करि देह जलावे, भ्रमत डोले जनम गमांवे ३ स्तत गुरु मिले न संता जाई, ए बंधन सब देह छुड़ाई तव दादू परम गति पावे, सो निज मूर्ति माहि लखावे १

१५ ताष्ठ गर्छा ।
सोई साध तिरोंमणी, गोविंद गुणगावे
राम भने विषिपा तजे, आपान जणावे । टेक मिथ्या सुख बोळे नहीं, परनिंदा नाहीं औगुण छाड़े गुणगहे, मन हारे पद मांही १ निर्वेरी सब आत्मां, पर आत्म जाने सुख दाई सपता गहे, आपा नहीं आने २ आपा पर अंतर नहीं, निर्मल निज लारा सत बादी साचा कहें, लैलीन विचारा ३ निर्भये भिंज न्यारा रहें, काहू लियत न होई दादू सब संसार में, असा जन कोई ४ १६ मचय मलार।

राम मिलायों जानिए, जो काल न व्यापे जरामरण ताकों नहीं, अरु मिटे आपे। टेक सुख दुख कबहूं न उपजे, अरु सब जम सुझै कर्म को बांधे नहीं, सब आगम बूझै १ जाप्रत रहे सो जन रहे, अरु जुग जुग जामे अंतरजामी सों रहे, कुछ काई न लामे २ काम रहे सहजें रहे, अरु सुनि बिचारे दादू सो सबकी लहें, अरु कबहू नहीं हारे ३

इन बातन में राम न मंनिं, दुितया दोय नहीं उरअंतर, एक एक करि पीवको जानें। टेक पूर्णब्रह्म देखि सबिहन में, अम न जीव काहूं थें आंने होय दयाल दीनता सबस्ं, आरि पंचनकों करें किसानें १ आपा पर सम सब तत्व न चीहां, हरि भींच केवल जस गांनें दादू सोई सहज घर आनें, संकट सनै जीवके भानें १

ए मन भेरा पीवलों, औरन सूं नाहीं पीव विन पछाहि न जीवलों, ए उपने मांही । टेक देखि देखि सुख जीवलो, तहां घूप न छाई। अजरावर मन बंधिया, ताथें अनत न जाई १ तेज पुंज फल पाईया, तहां रस खांई अमर बेलि अमृत झरें, पीव पीव अघांही १ प्राणपती तहां पाईए, इहां उल्लेटि समाही दादू पीव प्रचामयें, हिपरें हित लांझी ३

128

आजि प्रभात मिले हरिलाल, दिलकी निया पीड सब भागी, मिल्ला है जीवको साल । टेक देखत नैन संतोप भयो है, यह तुम्हारी ख्याल दादू जिन सो हलमिल रहिनो, तुम्ह ही दिन दयाल १

अरस अलाही रवदा, इथांई रहमांन वे मका वीचि मुलाफरीला, मदीनां मुलतांन वे। टेक नवीनालि पैंकंबरे, पीरूं हंदा थांन वे जनतह ले हिकसालां, इथां भिसत मुकांम वे १ इथां आब जम जमां, इथांई मुब हांन वे तखत रवानी कंगुरेला, इथांई मुखतान वे २ सब इथां अंदर आववे, इथाई ईमांन वे दादू आप वजाइएला, इथांई आसान वे ३

आसण रिमता रांमदा, हरि इथा अविगति आप वे काया काली बंजणां, हरि इथां पूजा जाय वे । टेक महादेव मुनि देव थे, सिषेंदा विश्वामवे स्वर्ग सुखासण हुळणें, हरि इथां आत्मराम वे, १ अमी सरोवर आत्मां, इथांई आधार वे अमर थान अविगति रहै, हारे इथें सिरजनहार वे २ सब कुछ इथें आववे, इथा परमानंद वे दादू आप दूरि करि, हारे इथांई आंनद वे ३ हाते राग विद्यावल, तंपूर्ण ॥ राग २१ ॥ पर २५३ ॥

# ॥ श्रथ राग सुहो ॥

र प्रचय अवराह रहित बीनती। तुम्ह बिचि अंतर जिन पर माधवे, भावे तन घन छेहु भावे स्वर्ग नरक रसातल, भावे करवत देहु। टेक भावे बिसि देहु दुख संकट, भावे संपति सुख सरीर भावे घर बन राव रंककार, भावे सागर तीर माधवे १ भावे बंध मुक्ति करि माधवे, भावे तिमवन साह भावे सकल दोष धरि माधवे, भावे सकल निवारि भावे घरिण गगन धरि माधवे, भावे सीतल सुर दादू निकटि सदा संग माधवे, तूं जिन होवे दूरि ३

अनहम राम सनेही पाया, आगम अनहद सं चित छाया। टेक तनमन आत्म ताकों देखां, तब हारे हम अपनां कारे छीढ़ां १ बाणी विमल हरि पंचप्राणा, पहली सीस मिले भगवानां २ जीवत जन्म सुफल कारे लीढ़ां, पहली चेते तिन भल कीढ़ां ३ औसर आपा ठार लगावा, दादू जीवत ले पहुंचावा ४ इति राग सुदो संपूर्ण ॥ राग २२ ॥ पर ३५०॥

## ॥ त्र्रथ ग्रंथ काया बेली राग सुहो ॥

#### १ चोपाई।

साचा स्तगुरु राम मिलावे, सब कूल काया मांहि हिखावे कायामांहे सिरजनहार, कायामांहे ऑकार १ कायामांहे दे आकास, कायामांहे धरती पास कायामांहे परती पास कायामांहे पवन प्रकास, कायामांहे नीर निवास २ कायामांहे तिने हेन, कायामांहे बाजे तूर कायामांहे तीने हेन, कायामांहे अलख अभेन ३ कायामांहे चारे बंद, कायामांहे पाया भेद कायामांहे चारे खांणी, कायामांहे चारे वाणी १ कायामांहे उपजे आई, कायामांहे चारे मिर मिर जीई कायामांहे जामे मेरे, कायामांहे चोरासी फिरे ५ कायामांहे ले अवतार, कायामांहे चोरासी फिरे ५ कायामांहे ले अवतार, कायामांहे वारंबार होहा—कायामांहे राति दिन, उदे अस्त इकतार दादू पाया परम गुरु, कीय एकंकार।

१ द्वा वरण वीगई।
कायामांहे खेळ पसारा, कायामांहे प्राण अधारा कायामांहे अठारह भार, कायामांहे उपावण हार १ कायामांहे सब बन राइ, कायामांहे रहे घर छाड़ कायामांहे कंदळ बास, कायामांहे हे कविळास १ कायामांहे तरवर छाया, कायामांहे पक्षी माया कायामांहे आदि अनंत, कायामांहे हे भगवंत ३ कायामांहे त्रिभवन राय, कायामांहे रहे समाय कायामाहि चवरह भवन, कायामंहि आवा गमत ४ कायामांहै सन ब्रह्मंड, कायामांहै है नवखंड कायामांहै स्वर्ग पयाल, कायामाहै आप दयाल ५ दोहा-कायामांहै लोक सब, दादू दीया दीखाइ मनता बाचा क्रमनां, गुरुविन छरुपा न जाइ।

३ तीजा वरण चौपाई।

कायामाहि सागर सात, कायामाहि अविगति नाथ कायामांहै नदीया नीर, कायामांहै गहर गंभीरे १ कायामांहै सरवर पाणी, कायामांहे बसै विनाणी कायामांहै नीर नीवाण, कायामांहै हंस सुजाण २ कायामांहै गंग तरंग, कायामांहै जसुना संग कायामांहै है सरस्वती, कायामांहै द्वारामती ३ कायामांहै करे सनांन, कायामांहै कासी थान कायामांहै पूजा पाती, कायामांहै तीर्थ जाती श कायामं है सुनियर मेला, कायामं है आप अकेला कायामांहै जिपए जाप, कायामांहै आप आप ५ दोह[-काया नम्र निघांन हैं, माहैं कोतग होइ

दादू सतगुरु संगिले, भूलि पड़ै जिनि कोइ। ४ चोथो चरण चौपाई ।

कायामांहै विषमी बाट, कायामांहै औषट घाट कायामांहै पटण गाम, कायामांहै उत्तम ठाम १ कायामांहै मंहप छाजे, कायामांहै आप विराजे कायामाहि महल अवास, कायामाहि निहचल बात २ कायामांहै राज दार, कायामांहै बोलणहार

कायामांहै नरे मंडार, कायामांहै बस्त अपार ३ कायामांहे नवनिषि होय, कायामांहै अठितिषि सोय कायामांहे हीरा साछ, कायामांहै निपने छाछ ४ कायामांहे माणिक नरे, कायामांहै छेछे धरे कायामांहे रतन अमोछ, कायामांहै मोछ न तोछ ५ दोहा-कायामांहै कर्तार हैं, सो निधि जांणें नांहि दादू गुरु मुख पाइए, सब कुछ काया मांहि।

प्र पंचमां चरण **चौपाई** ।

कायामांहै सब कुछ जाणि, कायामांहै छेहु पिछाणि कायामांहै बहु विसतार, कायामांहै अनंत अपार १ कायामांहै आगम अगाध, कायामांहै निपजे साध कायामांहै कहा न जाइ, कायामांहै रहे ल्योछाइ २ कायामांहै साधन सार, कायामांहै करे विचार कायामांहै अमृत बाणी, कायामांहै सार्गपाणी ३ कायामांहै खेळे पाण, कायामांहै पद निर्वाण कायामांहै मूळ गहरहे, कायामांहै सब कुछ छहे १ कायामांहै निज निरधार, कायामांहै अपरंपार कायामांहै सेवा करे, कायामांहै नीझर झरे ५ दोहा-कायामांहै बास करि, रहे निरंतर छाई दाद पाया आदि घर, सतगुरु दिया दीखाई।

दादू पाया आदि घर, सतगुरु दिया दीखाई । ६ पष्टमा चरण चौपई।

कायामाहि अनुभव सार, कायामाहि करे विचार कायामाहि उपजे ज्ञान, कायामाहि छागे ध्यान १ कायामाहि अमर अस्थान, कायामाहि आत्माराम कायामाह कला अनेक, कायामाह कर्ता एक २ कायामाह लागे रंग, कायामाह साई संग कायामाह सरवर तीर, कायामाह कोकिल कीर ३ कायामाह कलिब नैन, कायामाह कुंजी बैंन कायामाह कमल प्रकास, कायामाह मधुकार बास ४ कायामाह नाद कुरंग, कायामाह जोति पतंग कायामाह चातृग मोर, कायामाह चंद चकोर ५ दोहा—कायामाह प्रीति करि, कायामाहि सनेह कायामाह प्रेम रस, दाद गुरु मुख एह।

७ सप्तमां चरण चैत्पाई।
कायामंहि तारण हारा, कायामंहि उतरे पाग कायामंहि दूतर तारे, कायामंहि आप उबारे १ कायामंहि दूतर तिरे, कायामंहि हो उद्धरे कायामंहि तिरंज आई, कायामंहि रहे समाई २ कायामंहि खुळे कपाट, कायामंहि तिरंजन हाट कायामंहि हो दिस्प, कायामंहि देखणहार ३ कायामंहि राम रंग राते, कायामंहि प्रेम रस माते कायामंहि अविचल भए, कायामंहि प्रम रस माते कायामंहि अविचल भए, कायामंहि प्रम पीव कायामंहि जीवे जीव, कायामंहि प्रमानंद ५ होहा—कायामंहि कुसल है, सो हम देख्या आई वाहू गुरु मुख पाईए, साधु कहै समझाई।

८ अष्टमा चरण चौपाई। कायामाहि देख्या नूर, कायामाहि रह्या भरपूर कायामांहे पाया तेज, कायामांहे सुंदर सेज १ कायामांहे पुंज प्रकास, कायामांहे सदा उजात कायामांहे झिळमिळ सारा, कायामांहे सदा बसंत कायामांहे लोति अनंत, कायामांहे सदा बसंत कायामांहे खेळे पाग, कायामांहे सव बन बाग ३ कायामांहे खेळे पास, कायामांहे विवधि बिळात कायामांहे खेळे पास, कायामांहे विवधि बिळात कायामांहे संज्ञ सुहाग, कायामांहे नाद्धुनि साजे १ कायामांहे संगळ चार, कायामांहे जय जय कार ५ देंहा—काया अगम अगाव है, माहें तूर बजाई दादू प्रगट पीव मिल्या, गुरुमुख रहे समाई। इति काया वेळी प्रंथ संपूर्ण॥ राग २१॥ पद २६६॥

### ॥ ग्रथ राग बसंत ॥

१ भनत भेद्र ।

निर्मल नाम न लीयो जाई, जाके भाग बढे तोई फलखाई। टेक मन माया मोह मदमाते, कर्म कठिनता मांहि परे विषे विकार मांनि मन मांहीं, सकल मनोर्थ स्वादखरे ? काम कोघ ए काल कलपनां, मैं मैं मेरी अति अहंकार तृष्णा त्रिपति न मानें कबहूं, सदा कुसंगी पंच विकार श अनेक जोध रहें रखवाले, दुर्लभ दूरिफल अगम अपार जांक भाग बढे सोई फल पाँच, दादू दाता तिरजनहार ३ -२ विश्व वीनेती ।

तूं घर आवनें म्हारे रे, हों जांऊ बारणें तहारे रे । टेक रेंणि दिवस मूनें निरखतां जाई, वहलो थई घर आवेरे वाह्ण, आकुळ थाए १ तिल तिल हूंतो तहांरी बाटड़ी जोऊं, राणी रे आंसुडे वाह्णा सुखड़ो घोऊं २ तहांरी दया करि घरि आवे रे वाह्णा, दाहू तो तहांरो छैरे मकरी टाला ३

**५ करुणा वीनती**ः ।

मोहन दुख दीरघ तूं निवारि, मोहि संतावे बार बार । टेक काम कठिन घट रहे माहि, ताथे ज्ञान ध्यान दोऊ उदे नाहि गित मित मोह न बिकल मोर, ताथे चीत न आवे नाम तोर १ पांचों दंदर देहपूरि, ताथें सहज सीलसत रहे दूरि सुधि बुधि मेरी गई भाजि, ताथें तुम्ह बिसरेही महाराजि २ क्रोध न कबहूं तजे संग, ताथें भाव भजन का होई भंग समझि न काई मन मझारि, ताथें चरणि बिमुख भए श्रीमुरारि३ अंतर्जामी करि सहाई, तेरी दीन दुखत भयो जनम जाई श्राहि श्राहि प्रभु तूं द्याल, कहै दादू हार करि संभाल ५

मेरे मोहन मूर्ति राखि मोहि, निसवासुर गुन रमों तोहि मन भीन होई ज्यूं स्वाद खाई, छाछच छागो जल्थें जाई १ मन हसती मातो अपार, काम अंघ गज लहर सार २ मन पतंग पावक परे, आग्ने न देखे ज्यू और ३ मन मृघा ज्यूं सुनैं नाद, प्राण तजे यों जाइ बाद ४ सन मधु करि जेतें लुक्षि बाल, कमळ बंधातू होइ नाम ५ सनता वाचा सरन तोर, दादू कों राखो गोबिंद सोर ६ ५ मन उपरेषको ।

बहुर न की जै कपट काम, हिस्दै जिपए राम नाम। टेक हरि पाक नहीं कहुं वाम, पीन निन खड भड मांऊं गाम तुम्ह राखो जीयरा अपणी माम, अनत जिन जाइरहे निश्राम १ कपट काम नहीं की जै हाम, रहो चरण कमळ कहु राम राम जब अंतर्जामी रहे जाम, तन अखै पद जन दादू प्राप्त १

तहां खेळी पीवलों नितही फाग, देखि लखीरी मेरी भाग। टेक तहां दिन दिन अति आनंद होंद्र, प्रेम पिळावे आप लोइ संगय न लेती रमें रास, तहां पूजा अरखा चरण पास १ तहां बचन अमाळिक सबही सार, बरतें छीछा अति अपार उमंग देहु तब मेरे भाग, तिंहि तस्वर फळ अमर छागि २ अळख देंव कोइ जाणे भेव, अळख देव्छी छीते सेव दादू बळि बळि बार बार, तहां आप निरंजन निराधार १

मोहन माठी सहज समानां, कोई जाणे साथ सुजाणा। टेक काया बाही मांहें माठी, तहां रास बनाया सेवक सु स्वामी खेळन कों, आप दया करिआया १ बाहरि भीतिर सकछ निरंतर, सब में रह्या समाई प्रगट गुप्त गुप्त पुनि प्रगट, अविगति छख्या न जाई २ ता माठीकी अकथ कहांनी, कहत कही नही आवे अगम अगीचर करें अनंदा, दादू ए जगावे ३

#### ८ प्रचयको० ।

मन मोहन मेरे मनही माहि, की जै सेवा अति तहां । टेंक तहां पायो देव निरंजना, प्रगट भये हरि ए तना नेन निहं निरखों अघाइ, प्रगट्यो है हरि मेरे माइ १ मोहि करि नेनन की सैनदे, प्राण मूनि हरि मोरले तप उपने मोकों इह बानि, निज निरखत हो सारंगपाणि २ अंकुर आदे प्रगट्यो सोइ, बैन बान ताथे लागे मोहि सरण दावू रह्यो जाइ, हरि चरण दिखाने आप आइ ३

स् थिंदत निहचक ।

मित वाल पाचों प्रेम पूरि, निमख न इत उत जांइ दूरि । टेक हिरिस्स माते द्या दीन, राम रमत है रहे लीन उलिट अपूठे भए थीर, अमृत घारा पीवै नीर १ सहज सुमाधी तिज्ञ विकार, अविनासी रस पीविह सार थिंकत भए मिलि महल मांहि, मनसा वाचा आन नांहि २ मन मित बाला राम रंग, मिल आसण बैठे एक संग अस्थिर दादू एक अंग, प्राणनाथ तहां परमानंद ३ इति राग वर्धत संपूर्ण ॥ राग २१ ॥ यह २७०॥

# ॥ त्रथ राग भरों ॥

१ युष्ट नाम माहिमां महात्मः ।

सतगुरु चरणो मस्तक धरणां, रामर कहि दूतर तिरणां। टेक अप्रतिधि नव निधि सहजैं पावै, अमर अभय पद तुखमें आवै? भगति मुक्ति वैकुंठां जाइ, अमर खोक फर्ड छेवै आइ र परम पदार्थ मंगल चार, साहिब के सब भरे भंडार ३ नूर तेज है जाति अपार, दादू दाता सिरजनहार ४ २ अति उत्तम नाम स्मरणः ।

तनही राम मनही राम, राम रिदेरामि राखिछे
मनता राम तक्छ प्रपूरण, सहज तदा रत चाखिछे। टेक
नेना राम बेना राम, रतना राम संभारीछे
श्रवनां राम सनमुख राम, रिमता राम बिचारीछे १
सासै राम खुरते राम, शब्दें राम समाईछे
अंतर राम निरंतर राम, आत्म रामा चाईछे २
सर्वे राम संगै राम, राम नाम व्योखाईछे
बाहरि राम भीतिर राम, गृहू गोबिन्द गाईछे ३

अती सुर्ति राम न्योलाई, हिर हिरदै जिन बीसर जाई। टेक छिन छिन मात संभाले पूत, बिंद राखे जोगी अवधूत तृयाक रूप रूपकों रटे, नटणी नृखि बंस वत चहै १ कछिब दृष्ठी धरै धियांन, चात्रग नीर प्रेमकी बात कुंजी कुरल संभाले सोइ, मृगी ध्यांन कीट कूं होड २ अवण सद्द ज्यूं सुनै कुरंग, ज्योति पतंग न मोडे अंग जल बिन मीन तलकि ज्यूं मरे, दादू सेवक असैं करे ३

81

निर्गुण राम रहे त्योलाइ, सहजैं सहज मिले हरिजाइ। टेक भोजल ज्याघि लिये नहीं कन्हें, क्रिय न कोई लागे आइ तीतूं ताप जरे नहीं जीयरा, सो पद परसे सहज सुभाइ ? जन्म जरा जोनि नहीं आवै, माया मोह न लागे ताइ पाचों पीड प्राण नहीं ज्यापै, सकछ सोवि सब एह उपाई २ संकुट संसा नरक न नैनहुँ, ताकों कबहुं काल न खाइ कंप न काई भय भूम भागे, सब बिधि असी एक लगाई ३ सहज समाधि गहों जे दिढकरि, जामों लागे सोई आइ भृगी है।य कीटकी नाई, हरिजन दादू एक दिखाई ४

ध आसीवीद०।

धन्य धन्य तूं धन्य धणी, तुम्ह सो मेरी आइ बणी। टेक धन्य धन्य तूं तारे दागदीस, सुर नर सुनिजन सेवै ईस १ धन्य धन्य तूं केवल राम, सेस सहंस सुख ले हरिनाम २ धन्य धन्य तूं तिरजनहार, तेरा कोई न पावै पार ३ धन्य धन्य तूं निरंजन देव, दादू तेरा लखै न भेव १

६ भय मीत भयांतका ।

काजाणों मोहिकाले करिली, तनिहतापमोहि छितनितरिली। टे. आगम मोपें ज्ञान्यू न जाह, इहै बिमासण कीयरे माहि १ में नहीं जाणों क्या किर होइ, ताथें जीयरा डरपे रोइ २ काहू थें ले कलू करे, ताथें मईया जीव डरे ३ दादू न जाने कैसें कहै, तुम्ह सरनांगति आइ रहे ४

का जाणों रामको गति मेरी, मैं विपई मनसा नहीं फेरी। टेक जे मन मांगे सोई दीकां, जाता देखि फेरि नहीं छीन्हां १ देवा इंदर अधिक पसारे, पंचों पक्ति पटक नहीं मारे २ इन वातन घटि भरे विकारा, तृष्णां तेज मोह नहीं हारा ३ इनहीं लागि में सेव न जाणी, कहि दादू सुनि कम कहानी 8 **G** I

हिरिए रे हिरिए, ताथै सम नाम चित घरिए। टेक जिन ए पंच पतारे रे, मारे रेतें मारे रें १ जिन यह पंच समेटे रे, भेटे रेते भेटें रे २ छिंछव ज्यूं किर छीए रे, जीए रे जीए रे ३ भृंगी कीट समाना रे, ध्याना रे यह ध्यांना रे ४ अजा सिंघ ज्युं रहिए रे, दादू दर्शण छहिए रे ५

£ हरि मापति दुर्छभता० ।

तहां मुझ कमीन की कोण चलावै, जाकों अजह मुनिजन महल न पाँवे। टेक तिव बिरंच नारद जस गाँवे, कोण थांति करि निकटि बुलावै १ देवा सक्क तेतीसों कोटी, रहे दरबार खड़े कारे जोड़ि २ तिघ साधिक रहे ल्योलाइ, अजहूं मोटे महल न पाई ३ सब्धें नीच में मीत न जानां, कहि दादू क्यूं मिळे सयनां ४

१० वीनानि करुणांश

तुम्ह बिन किह क्यू जीवन मेरा, अजहूं न देख्या दर्भणतेरा। टेक होह दयाल दीनके दाता, तुम्ह परिपूर्ण सबिधि साचा १ जो तुम्ह करो मोई तुम्ह लाजै, अपणे जनकों कोहे न निमाजै २ अकर्ण करण मैसें अब कीजै, अपणो जाणि मोहि दर्भण दीजै दादू कहै सुनो हरि सांई, दर्भण दीजै मिलो गुसांई ४

११ उपदेम चिनामणीव।

कागा रे करंक परि बाले, खाइ मांन अरु लगही डोले। टेक जा तनको रचि अधिक संवास, तो तनले याटी में डारा १ जा तन देखि अधिक नर फूले, सो तन लाडि चरमी रे भूले २ जातन देखि सनमें गर्बानां, मिलिया माटी तज अभीसानां इ दादू तनकी कहा बडाई, निमख मांहि साटी मिलिजाई १

जिप गोबिंद बिसार जिनजाइ, जन्म सुफलकार एलेलाइ। टेक हरि समरण सो हेत लगाइ, भजन प्रेम जस गाबिंदगाइ सनपा देह मुक्ति का द्वारा, राम समर जग सिरजनहारा १ जबलग बिपम न्याधि नहीं आई, तबलग काल काया नहीं खाई जबलग सन्द पलटी नहीं जाय, तबलग सेवा करि रामराई २ लेशित राम कहि नहीं लोई, जन्म गया तब कहै न कोई जबलग जीवे तबलग सोई, पीलें फिर पलितावा होई ३ साई सेवा सेवक लागे, सोई पावे जे कोई जागे गुरुखुख श्रम तिमर सब भागे, बहुर न उलटे मार्ग लागे ४ लेता औत्तर बहुर न तेरा, देखि बिच्यार समाझ जीय मरा दावू हारि जीति जग आया, बहुत भांति कहि २ समझाया ५

राम नाम तत्व काहे न बोछै, रै मन मूढ अनंत जिन डोछै। टेक भूला श्रमत जन्म गमावै, यह रस रसनां काहे न गावै १ क्या झिख और परत जंजालै, बाणी बिमल हरि काहे न संभालै गम बिसारि जन्म जिन खोवै, जिपले जीवन साफिल होवै १ स्थार सुधा सदा रस पीजै, दादू तनधरि लाहा लीजै ४ १४ तल उपरेसको०।

आप आपण में खोजो रे भाई, बस्क अगोचर गुरू लिखाई। टे. ज्यूं मही बिलोयें माखण आवै, त्यूंमन मधियां तें तत्व पावै १ काछ हुतासन रहा समाई, त्यूं मन मांहि निरंजनराई २ ज्यूं अवती मैं नीर समांनां, त्यूं मन मांहें साच सयनां ३ ज्यूं दर्पन के नहीं लागे काई, त्यूं मूर्ति मांहें निरित्त लखाई ४ सह नै मन मधियां तें तत्व पाया, दादू उनतो आप लखाया ५ १५ अदेन०।

सनमेला मनहीं सो घोई, उनमन लागै निरमल होई। टेक सनहीं उपने बिषे बिकार, मनहीं निर्मल त्रिभवन सार १ यनहीं दुबध्या नाना भेद, मनहीं समझे दैपख छेद २ यनहीं चंचल चहुदिस नाय, मनहीं निहचल रह्या समाय ३ यनहीं उपने अग्नि सरीर, मनहीं सीतल निर्मल नीर १ यन उरदेस यनहीं समझाय, दादू यह मन उनयन लाय ५

### १६ मनपारे सुरातन ।

रहु रे रहु मन मारोंगा, रती रती करि डारोगा। टेक खंड खंड करि नाखोंगा, जहां राम तहां राखेंगा १ कह्या न माने मेरा, लिर भानोंगा तेरा २ घरमें कदे न आवे, नाहारि कों उठि घावे ३ आत्म राम न जाने, मेरा कह्या न मांने ४ दादू गुरुमुख पूरा, मन खंड़ों सूरा ५ १७ नाम सरातनः।

निर्भय नाम निरंजन छीजै, इन छोगन का भयनहीं कीजै। ते से कक सूर्तक नहीं मानैं, राणां राव रंक कीर जानें १ नाम निरंक मगन मतवाला, राम रतांयण पीवै पीयाला २ व सहजै सदा राम रंग राता, पूर्णब्रह्म प्रेमरस माता ३ हिर बल्जवंत सकल सिर गाजै, दाहू सेवक केसें भाजे ४

औसो अलख अनंत अपारा, तीनलोक बाको बिस्तारा । टेक निर्मल तदा सहज घर रहे, ताको पार न कोई लहे निर्मुण निकटि सब रह्या समाय, निहचल सदा न आवजाय १ अविनासी है अपरंपार, आदि अंत्य रहे निर्धार पावन सदा निरंतर आप, कला अतीत लिय नहीं आप २ संमर्थ सोई सकल मन्पूर, बाहीर भीतर नेला न दूर अक्ल आप कले नहीं कोई, सब घट रह्या निरंजन होई ३ अवर्ण आप अजर अलेख, अमझ अमाघ रूप नहीं रेख आविमति की मति लिखी न बाय, बादू दीन ताहि चितलाय ४

रेड कार्य खीला। ।
अभी राजा सेऊं ताहि, और अनेक सब लागे जाहि। टेक
तीन लोक गृह घरे रचाइ, चंद खूर दोड दीएक लाइ
पवन बुहारे गृह अंगणां, लपन कोटि जल जाके घरां १
राते सेवा संकर देव, ब्रह्म कुलाल न जांणे भेव
कीरित करुणां ज्यार्ढ बेह, नेति नेति नव जांणे भेद २
सक्ल देव पित सेवा करें, मुनि अनेक एक चितधरे
चित्र विचत्र लिखे दरबार, धरमराइ ठाढे गुणसार ३
रिघि सिधि हासी आगे रहे, ज्यार पदार्थ जी जी कहें
विक्रल खजीनां मेरे भंडार, ता घर बरते सब संसार
पूर दिवान सहज सब देह, सदा निरंजन असो हे ५
नारद गांयन गुण गोविंद, सारदा करे सब छंद
नटवर नाचे कला अनेक, आपण देखे चित्र अलेख ६

सकल साध बाजै नीतान, जय जय कारण मेटै लांन मालनि पहुर अठारह भार, आएण दाता सिरजनहार ७ औनो राजा सोई आग, चवदह भवन में रह्यो समाय दादू ताकी सेवा करें, जिन यह रचिले अघर धरें ८

२० जीवत प्रतकः ।

जबयहु मैं मैं मेरी जाय, तब देखत बेगी मिलै रामराय। टेक मैं मैं मेरी तबलग दूर, मैं मैं मेटि मिलै भरपूर १ मैं मैं मेरी तबलग नांहि, मैं मैं मेटि मिलै मनमाहि २ मैं मैं मेरी न पावे कोय, मैं मैं मेटि मिलै जन सोय ३ दादू मैं मैं मेरी मेटि, तबतूं जानि रामसों भेटि १ २१ जान मनपर।

नांही रे हम नांही रें, सत्य राम सब मांही रें। टेक नांही घरणि अकासा रें, नांही पवन प्रकासा रें नांही रांव सित तारा रें, नांही पावक प्रजारा रें १ नांही पंच पतारा रें, नांही सब संसारा रें नांही काया जीव हमारा रें, नांही बाजी कोतिगहारा रें २ नांही तरवर छाया रें, नहीं पक्षी माया रें नांही गिरवर बाला रें, नांही समद निवासा रें ३ नांही जल थल खंडा रें, नांही सम बहाडा रें नांही आदि अनंता रें, दांबू राम रहंता रें ४

अलह कही भावे राम कही, डाल तजी सब मूल गही। टेक अलह राम कहि कर्म दही, झूठे मार्ग कहा बही १ साधू संगति तो निवही, आइपरे सो सीत सही १ काया कमल दिल लाग रहा, अलख अला दादार लही ६ सतगुरु की सुनि सीप अही, दादू पंहुचे पारपहा ४

हिंदू तुरक न जातों दोइ, सांई सबन का सोई हरे, और न दूजा देखों कोइ। टेक कीट पतंग सब जोतिन में, जल थल संग समानां सोई पीर पैकंबर देवा दानव, भीर सालिक सुनि जनकों मोहि १ कर्ता हैरे सोई चीहों, जिनि वै कोंघ करें रे कोई जैसें आरसी मंजन कीजै, राम रहीम देही तन धोय २ सांई कीरी सेवा कीजै, पायो घन काहे को खोइ दादू रे जन हीर जिप कीजै, जन्म २ जे सुरजन होई ३

को स्वामी को तेप कहै, इस घूनिये का मरम न कोइ छहै। टेक कोइ राम कोइ अछइ सुनावे, पुनि अही रामको भेद न पावे १ को हिंदू को तुरक करि माने, पुनि हिंदू तुरकी क खबर न जाने २ यह सब करणी दून्यूं बेद, समाझ परी तब पाया भेद ३ दादू देखे आत्म एक, कहिबा सुनिवा अनन अनेक ४

२५ व्हिए।
निदत है सब छोक बिचारा, हमकों भाव राम पियारा
्रेसीसे निद्धिष छगावे, ताथै मोकों अचिरज आवे १
दुवध्या हैय पख रहिता जे, ता सने कहत गयरेए २
निवैशि निहकामी साध, ता सन देत बहुत अपराध ३
छोट्य कंचन एक समान, तासन कहत करत अभिमान ४
निदासतुति एके तौछै, ता सन कहै अपबादहि बोछै ५

बादू निंदा ताकों भावे, जाके हिरदे राम न आवे ६

२६ अनन्य सराणिः।

म्हारों स्पूं च हूं आयों । टेक तहारां छे तूने थापों सर्वा जीवनें तूंदातार, तें तिरण्याने तूंप्रतिपाल तनवन तहारो तें दीधों, हूं तहारों ने तें की घों २ सहुत्री तहारों सांचारे, मैने म्हारों झूठोते ३ दादू ने मन और न आवे, तूं कर्ता ने तूंही जु भावे ४

२'9 निहंकाय साध्य ।

भैता अवद्धे राम पियारा, प्रांणि पिंड थैं रहे नियारा । टेक जबलग काया तबलग माया, रहे निरंतर अवधूराया १ अठितिषि भाई नवनिधि आई, निकटिन जाई रामदुहाई २ अमर अभय पर बेकुंठ बास, छाया माया रहे उदास ३ साई सेवक सब दिखलावे, दादू जो दृष्टि न आवे ४

२८ पतिवतक मोठी सुरातन०।

तूं ताहिब में तेवक तेरा, भावै तिरहें मूछी मेरा। टेक भावै करवत तिरपरी सारि, भावै छेकारे गरदन मारि १ भावै चहुदित आग्ने छगाइ, भावै काछ दसों दिताइ २ भावै गिरवर गगन गिराइ, भावै दिखा माहि बहाइ ६ भावै कनक कसोटी देहु, दादू नेवक किस किस छेहुं ४

ने€ माध्य ।

काम क्रोध नहीं आवे मेरे, ताथें गोविंद पायानेरें । टेकें भ्रम कर्म जालि सब दीहां, रमता राम सबन में चीहां ? दुबच्या दुरमति दूरि गमाई, राम रमत साची मनआई के नीच ऊंच मध्यम को नाहीं, देखों राम सबन के माहीं इ दादू साच सबन में सोई, पेड पकडि जन निरमय होई ४

हाजरा हजूर सांई, है हिर नेड़ा दूरि नाहीं। टेक मनी मेट महल मैं पांचे, क्या हे खोजन दूरि जांचे १ हिरसन होइ गुसासब खाय, तांथें सैयां दूरिन जाइ २ दुई दूरि दरोगन होई, मालिक मन मैं देखे सोय ३ आरिए पंच सोधि सब मारे, तब दादू देखें निकटि बिचारे ४

राम रमत है देखे न कोई, जो देखे सो पाव न होई। टेक बाहरि भीतरि नेडा न दूरि, स्वामी सकछ रह्या भरपूरि १ जहां जा देखों तहां दूसर नांहि, सबघट राम समानां माहि २

जहां जांऊं तहां सोई साथ, पूरि रह्या हरि त्रिभवन नाथ ३ इादू हरि देखें सुख होय, निस दिन निरखण दीजे मोहि ४

### इन अध्यात्मः ।

मन पवन ले उनमन रहे, अगम निगम मूलतो लहे। टेक पंच बाइने सहन तमावे, तिलहर के घर आंणे स्र शीतल तहा मिले मुखराय, अनहर तब्द बजावे तूर १ बंक नालि तदा रत पांवे, तब यह मनवां कहीं न जाय शिगसे कमल प्रेम जब उपजे, बहा जीवकी करे तहाइ १ शित गुफामें जोति बिचार, तब ताहि सुझे त्रिभवनराइ अंतर आप मिले आविनासी, पद आनंद काल नही खाय ३ जांमण मरण जाइ मय भाजे, अवर्ण के घर बर्ण तमाइ दादू जाइ मिले जगजीवन, तब यह आवागमन मिलाइ ४ 33 1

कीवन मूरी मेरे आत्मराम, भाग वहे पायो निज ठाम । टेक सटर अनीहर उपजै जहां, सुखमन रंग लगावै तहां तहां रंग लागे निर्मल होड, एनत उपने जांने साई १ तरवर जहां हंसा रहे, कारे तनान सब सुख छहे सुखदाई की नैनहुं जीय, त्यूं त्यूं मन अति आनंद होइ २ सो हंसा सरनां गति जाइ, सुद्दि तहां पखाळे पाइ पीवे अमृतं नीझर नीर, बैठे तहां जगत गुरु पीर ३ तहां भाव प्रेमकी पुंजा होइ, जा परि कृपा जाणें सोइ कृपा करी हीरे देव उमंग, ताजपायो निर्भय लंग ४ तब हंसा मन आनंद हाइ, बस्क अगोचर छखै रे लोइ जाकों हरी छखावै आप, ताहि न छिपै पुन्य नही पाप ५ तहां अनहर बाजे अद्भुत खेल, दीपक जर बात बिन तेल अखंड जोति जहां भयो प्रकाल, फाग बतंत जु बारह माल ६ त्रीस्थान निरत निर्धार, तहां प्रभु बैठे समर्थलार नैनेहुं निर्धुता सुख होइ, ताहि पुरुषा को लखैन कोय ७ क्षेता है हरि दीनद्याल, तेवक की जाणे प्रतिपाल चलु हंता तहां चरण सलान, तहां दादू पहुंचे प्रमान ८ . इष्ट आत्म यमात्म रासः ।

घट घट गोपी घट घट काह, घट घट राम असर अस्थान । के गंगा जानुना अंतर बेद, सरस्वती नीर वहें प्रसेद १ कुंजकेलि तहां वरम विलास, सब संगी मिलि खेले रास २० तहां बिन बेना बाजे तूर, बिगसे कमल चंद अरु सुर पूर्णब्रह्म परम प्रकास, तहां निज देखें दादूदास ४

## ॥ ग्रथ राग ललित ॥

### र माताक्ति ।

राम तूं मोरा हूं तोरा, पाइन परत निहोरा। ट्रेक एकै संगे वासा, तुम्ह ठाकुर हम दासा १ तन मन तुम्हको देइवा, तेज पुंज हम छड़वा २ रस मांहै रस होइवा, जोति सरूपी जोड़वा ३ दादू नूर अकेछा ४

२ अनन्ये सराणिः ।

मेरे गृह आवो गुरु मेरा, में बालिक तेनक तेरा । टेक मात पिता तूं अम्हवा स्वामी, देव हमारे अंतरजामी १ अम्हंचा सज्जन अम्हंचा वंधू, प्रांण हमारे अम्हंचा ज्यदू २ अम्हंचा गीतम अम्हंचा मेला, अम्हंची जीवन आप अंकला ३ अम्हंचा साथी रुंग सनेही, राम बिना दुख दादू देही ३

३ हित उपदेस ।

वाह्नाम्हरा प्रेमभक्तिरस पीजिए,रिमए रिमता रामम्हारा बाह्नारे ्रेगु कमल से राखिए, उतम यह जपाम म्हारा बाह्नारे। टेक बाह्नाम्हांरासतगुरुसरणें अणसरे,साधसमागमथाइ ह्याराबाह्नारे वाणी ब्रह्म वखांणिए, आंनद मे दिन जाइ म्हारा बाह्नारे सार्थ्यम्हारा आत्म अनुभवउपजै,उपजेब्रह्मागयान म्हाराबाह्नारे सुखसागर में झूलिए, साचो एह रभान म्हारा बाह्नारे २ बाह्म म्हारा भववंधन सव्छुटिए,कर्मन लागें कोंड्र म्हारा बाह्नारे जीवन मुक्तिफल पामिए, अभय अमर पद होइ न्हारा बाह्वारे ३ बाह्यान्हाराअष्टातिधि नवनिधिआंगणै,पुरमपदार्थचारम्हाराबाह्वारे दादू जन देखे नहीं, रातो सिरजनहार म्हारा बाह्वारे ४

४ भीति असंह० l

हमारो मन माड रामनाम रंग रातो, पीव २ करि पीवकों जाणें, मगन रहे रत मातो । टेक सदासील संतोप सुहावत, चरण कमल बांधो हिरदा मांहि जतनकरि राखों, मानो रंकधन लाधो १ प्रेम भाक्ति प्रीति हरिजांने, हरितेवा सुखदाई ज्ञानध्यान मोहन को मेरे, कंपन लागे काई २ संगत्तदा हेत हरिलांगे, अंग और नहीं आवे दादू दीनद्याल दमोदर, सार सुधारत भावे १

४ साहित विकति ।

महरवान महरेवांन, आबबादपाक आतत आदमनी तांन। टेक तील पाव हाथ कीए, नैन कीए कान मुख कीया जीवदीया, राजिक रहिमान १ मादर पिदर पटर पोल, लांई खुवहांन संगे रहे दस्त गहें, लाहिब खुळतान २ या करीम या रहीम, दानां तूं दिवान पाक नूर है हजूर, दादू हैं हैरान ३

इति राग छछित संपुरणं ॥ सम २५ ॥ पद् ४० ॥

## ॥ ग्रथ राग जयतश्री ॥

१ नाम विनत्तीमी ।

तरे नाम की बिल्डनांऊ, जहां रहूं जिस ठांऊं। टेक तरे बेनू की विल्हारी, तेरे नेनहू ऊपर वारी तेरी मूर्जि बाले किनी, वारि वारिहूं दीनी १ सोभित नूर तुम्हारा, सुंदर जोति उजियारा मीठा प्राण पीयारा, तूंहै पीव हमारा २ तेज तुम्हारां कहिए, निभेल काहे न रहिए दादू बलि बालि तेरे, आब पीया तूं मेरे ३

मेरे जीयकी जाणे २ जानराइ, तुम्ह ये सेवक कहा दुराइ। टेक जलविन जैसे जाइ जीय तलफत, तुम्ह बिन औसे हमही बिहाइ तनमन व्याकुल होइ बिरहणीं. दरस पियासी प्राणजाइ १ जैसें चित चकीर चंदमन, औसें मोह नहीं बिहाइ बिरह अग्नि दहत हादू को, दर्सन प्रसन तन सिराइ २ इति राग जैतश्री संयू ण॥ राग २६॥ पर १०६॥

# ॥ ग्रथ राग धनांश्री ॥

१ (थापिट अविनाधी रंगः) । रामको स्त्रो रंग कहे ह जा

ति लागों रे रामको, सो रंग कहेन जाए रे हरिरंग मेरो मन रंग्यो, और न रंग सुहाए रे। देक अविनासी रंग ऊपनों, रिच मिच लागो चोलो रे सा रंग सदा सुहावनों, औसो रंग अमोलो रे १ हरिरंग कदे न ऊतरे, दिन दिन होइ सुरंगो रे नित नवे। निर्वाण है, कदे न होयगा भंगों रे र साचो रंग सहजें मिल्यों, सुन्दर रंग अपारों रे भाग बिनां क्यू पाइए, सब रंग माहैं सारों रे ३ अवर्णको का बरणिए, सो रंग महज सहयों रे बिल्हारी उस रंगनी, जन दादू देख अनूपों रे ४

छागि रह्या मन रामसों, अब अनत नहीं जाए रे अचलासो थिर होइरह्या, सके न चित हुलाए रे। टेक ज्यूं फुर्नग चंदन रमें, प्रमल रह्या लुभाए रे त्यूं मन मेरा रामसूं, अबकी बेर अधाए रे १ भंतर न छाड़ बासकों, कमलिंह रह्यो बंधाए रे त्यूं मन मेरा रामसूं, बेधि रह्यो चितलाए रे २ जल विन मीन न जीवई, विद्युरत ही मरिजाए रे त्यूं मन मेरा रामसों, असी प्रीति बनाए रे ३ ज्यूं चातक जलकों रहे, पीव पीव करत विहाए रे त्यूं मन मेरा रामसों, जन दादू हेत लगाए रे ४ १ विरह बीनसी०।

मनमोहन हो कठिन विरह की पीर, मुंदर दर्श दिखाईए। टेक सुनहूं न दीन दयाल, तब मुख बैन सुनाइए १ करुणामे कृपाल, सकल सिरोमणि आइए २ मम जीवनि प्राण अधार, अविनासी उर लाइए ३ अब हरि दर्सन देहु, दादू प्रेम बढाइए ४

£

कतहूं रहे हो बदेत, हरि नहीं आए हो

जनम तिराणों जाड, पीव नहीं पाडए हो। टेक बिपति हमारी जाड, हारे मोकों कहे हो तुम्ह बिन नाथ अनाथ, विरहेनि क्यूं रहे हो १ पीव के विरह वियोग, तनकी सुधिनहीं हो तलाफि तलाफि जीव जाय, मृतक हो रही हो २ दुखत भई हम नारि, कब घर आवै हो तुम्ह बिन प्राण अधार, जीव दुख पावै हो ३ प्रगटहु दीन द्याल, विलम्ब न कीजिए हो दादू दुखित बेहाल, दर्सन दीजिए हो ४

1

मोहन माधा कब मिले, सकल तिरोमणिराइ तन मन व्याकुल होत है, दर्स दिखावो आइ। टेक नैन रहे पंथ जीवतां, रोवत रैणि बिहाइ बाल समेही कब मिले, मोपें रह्या न जाइ १ लिन लिन अंग अनल दहै, हारेजी कब मिलि है आइ अंतरजामी जाणिकरि, मेरे तनकी तपत बुझाइ २ तुम्ह दाता सुख देतहो, हांहो सुनि दीन द्याल चाहै नैंन उतावले, हांहो कब देखों लाल ३

विन हैं सम सदा रहा, हाहा सब भाग हमार थ जीवन में कि जिस मिले, हांहो सब ही मुख होड़ तन मन में तूंहीं बसे, हांहो कब देखों सोड़ ५ तन मन की तूंहीं लखे, हांहो मुनि चतुर मुजान तुम्ह देखें बिन क्यूं रहूं, हांहो मोहि लागे वान ६ बिन देखे दुख पाइए, हांहो अबबिलम्ब न लाइ दादू दर्सन कारणें, हांहो सुख-दाजै आइ ७

सुरजन मेरा व, कीह तेरा पार छहांड ज सुरजन घर अवे वे, हिक कहांण कहांडं । टेक तो बाझे मेकों चैन न आवे, ए दुख कीह कहांडं तो बाझें मेकों नींद न आवे, अखियां नीर भराउं १ जेतू मेकों सुरजन डवे, सोहूं सीस सहांडं एजन हाद सुरजन आवे, दरगह सेव करांडं २

एपूहपपे सब भाग बिलासन, तैसह बाझों लग्न सिंघासन। टेक बिनत हूंग भिस्त न भावे, लाल पलंग क्या की जे भाहि लगो इहि सेज सुखासन, मेकों देखण दीजे १ बैकुट सुक्ति स्वर्ग क्या की जै, सकल भवन नहीं भावे भट पए सब मंडप लाजे, जे घर कंत न आवे २ लोक अनंत अभय क्या की जै, मैं बिरहीजन तेरा दादू दर्सन देखन दीजे, ए सुनि साहिब मेरा ३

७ । विरष्ट वैरागर्ग

अव्हा आतिकां ईमान, भीतत दोजग दीन दुनियां, चिकारे रहिमान । टेक न मीर मीरी पीर पीरी, फरसतां फुरमान आब आतस अरस कुरसी, दीदनी दिवान १ हरदु आलम खलक खानां, मोमिनां इखलास हजा हाजी कजा काजी, खानतृं सुलतान २ इलम आलम मुलक मालम, हाज ते हैगन अजब पारां खबरदारां, सूरते सुविहांन ३ अवल आखिर एक तूंही' ज्यंदहै कुर्वाण आसिकां दीदार दादू, नुरका नीसान ४

अल्हा तेरा जिकर भिकर करते हैं,
आशिक मस्ताक तेरे, तराति तराति मगते हैं | टेंक
खलक खेत दिगर नेत, बैठे दिन मगते हैं
दायम दरबार तेरे, गैर महल डगते हैं १
तन तहीद मन तहीद, राति दिवत लगते हैं
ज्ञान तेरा ध्यान तेरा, इसक आगि जरते हैं
वाबू दीवान तेरा, जरखरीद धरके हैं ३
१० विष्ट वीनती ।

मुख बोंळ स्वांमीं तूं अंतर्जामी, तेरा सब्द मुहाँवै रामजी। टेक धेनु चरावने बेनुबजावन, दर्स देखावन कामनी विरह उपातन तपतिबुझांवन, अंगळगांवन भामिनी १ संग खिळांवन रासबनांवन, गांधी भावन भूधरा रंग दू तारण दुरत निमारण, संत सधारण रामजी २

हाथ देही रामा तुम सब पूर्णकामा,हूंती उरिझ रह्योतंसार । टेक खंध कूप गृह मैं पक्षी, मेरी करी संभाल तुम्हबिन दूजा को नहीं, मेरे दीनांनाथ दयाल १ मार्ग को सुझै नहीं, दहादेस माया जाल कालपाति किस बंधियो, मेरो कोइ न छुडावणहार २ राम बिनां छूटै नहीं, कीजै बहुत उपाइ कोटि कीया मुलझै नहीं, अधिक अरुझतजाय ३ दीन दुखी तुन्ह देखतां, भवदुख भंजन राम दादू कहै कर हाथदेह, तुन्ह सब पूर्णकाम ४

१२ करुणा वीनती 🍎 ।

जिन छाडे राम जिन छाडे, हमहि दिलारि जिन छाडे जीव जात न छागे बार, जिन छाडे । टेक माता क्यूं बालिक तजै, सुत अपराधी होय कबहूं न छाडे जीवतें, जिनदुख पावे कोइ १ ठाकुर दीन दयाल है, तेवक सदा अचेत गुण औगुण हारे नां गिणे, अंतर तास्त्रं हेत २ अपराधी सुत तेवका, तुम्ह हो दीनका दीनद्याल हमधें औगुण होत है, तुम्ह पूर्णप्रतिपाल ३ जब मोहन प्राणी चलें, तब देही किहिकांम तुम्ह जानत द'दू काकहै अवजिन छाडह राम ४

131

बिषम बार हरिअघार, करुणा बहुनामी
भक्तमाई बेग आइ, भीड भंजन खामी। टेक
अति आघार संत सधार, सुंदर सुखदाई
कामकोघ काल प्रसत, प्रगटह हरि आई १
पूर्णप्रतिपाल कहिए, समस्वां थें आवे
भ्रम कर्म मोहलागे, काहे न छुडावे २
दिानद्याल होहि कृपाल, अंतर्जामी कहिए

एक जीव अनेक छागे, कैसैं दुख सहिए ३ पांवन पीव चरन सरन, जुग जुग तैं तारे अनांघ नाथ दादूके, हरिजी हमारे ४

१४ बीनती०।

लाजितया नेह न तोरी रे, जे हम तोरे महा अपराधी, तो तूं जोरी रे ! टेक मिम बिनां रस फीकालागै, भीठा मधुर न होय सक्छ सिरोमणि सबयै नीका, कड़वा लागै सोय १ जबलग प्रीति प्रेमरस नाहीं, तृषा बिनां जल असा सबयें सुंदर एक अमीरस, होइ हलाहल जैसा १ सुंदर साई खरा पियाग, नेह नवानिति होवे दादू मेरा तबमन मांनें, सेज सदा सुखसोवे ३

१ ४ कर्ता की राति ।

काइ मां कीरित करें छी रे, तूं मोटो दातार सबतें सरजीड़ा साहिबजी, तूं मोटो कर्तार । टेक चवरह भवन भांने घडे, घडत न छागेबार थाप उथपे तू घणी, धन्य घन्य सिरजनहार १ ' घरती अंबर तें घस्ता, पाणी पवन अपार रिरंग द्यार दीपक रच्या, रैंणि दिवस बिसतार २ विद्विह्या संकर ते कीया, बिष्णु दीया अवतार ' सुरनर साधू सिरजिया, करिछे जीव बिचार ३ आप निरंजन हो रहा, काइ मो कोतिगहार दादू निर्गुण गुणगहै, जांऊछी बिछहार १ १६ छपदेम चितामणी को ।

जीयरा राम भजन कि छि।जै,
साहिब छेखा मांगैगा रे, उतर कैसें दीजै । टेक
आगें जाइ पछितावन छागो, पछ पछ यह तन छीजै
ताथें जीव समझाइ कहूं रे, सुकृत अवथें कीजै १
राम जपत जम काछ न छागे, संग रहे जन जीजै
दाहूरे भजन कि छीजै, हरिजी की रासि रमीजै २
१७ काल जिंतामणी र ।

काल काया गढ मेलिसी, छीजै दसीं दुवारे। रे देख तडा तो लुटिसी, हैनी हा हा कारो रे। टेक नाइकन गुन मल्हिसी, एक लड़ों ते जाए रे संगन साथी को आइनी, तहां को जाणे किमथाए रे १ सत जत साधू म्हारा माइड़ा, कांड़ सुकृत लीजै सारो रे मार्ग विषम चालियो, कांड् लीजै प्राण अधारो रे २ जिम नीर निमांणा ठाहर, तिम साजी बांधो पालो रे समर्थ सोई सेविए, तो काया न लागे कालो रे २ दादू मनथिर आंणिए, तो निहचल थिर थाए रे प्राणी नें पूरो मिलै, तो काया न मलीयो रे ४

डिरिये रे डिरिये परमेस्तर थें डिरिय, छेखा छेवे भरि भरि देवे, ताथें बुगन करिय रे डिरिय । टेक साचा छीजी साचा दीजी, साचा सोदा कीजी रे

साचा राखी झूठा नाखी, बिप न पीयी रे १ निर्मेल गहिय निर्मेख रहिय, निर्मेल कहिय रे निर्मल लीजी निर्मल दीजी, अनत न बहिय रे श साहि पठाया बनि जिन आया, जिन हैकाँवे रे झूठ न भावे फेरि पठावे, कीया पावे रे ३ पंथ दुहेला जाइ अकेला, भार न लीजीरे दादू मेला होइ सुहेला, सो कुल कीजी रे ४

१६ भणार्षतामणी ।
डिरिये रे डिरिये, देखि देखि पम घरिए
तारे तिरिये मारे मिरिये, ताथें गर्व न करिय रे डिरिए। टेक
देवे छवे संमर्थ दाता, सबकुछ छाजे रे
तारे मारे गर्व निवारे, बैठा गाजे रे १
राखे रिहिये बाहें बहिये, अनत न छिहेये रे
भाने घडे संवारे, आप असा किहये रे २
निकटि बुछावे दूरि पठावे, सब बाने आवे रे
पाके कांच कांचे पाके, ज्यूंमन भावे रे ३
पावक पाणी पाणी पावक, करि दिखळावे रे
छोहा कंचन कंचन छोहा, किह समझावे रे 8
सित हिरे सुर सुर्थें सित्हिहरे, प्रगट खेळे रे

धरती अंबर अंबर घरती, दादू मेळै रे ५

हरिरंग हुआ मन सब्द सुर्ति, पंची थिर की जै अबिर्क अंग सदा संग, सहजैं रस पीजे। टेक

सकल रहित मूल गहित, आपा नहीं आने अंतरगति निर्मले रित, एकै मन मांनें १

हिरदै सुधि विमल बुधि, पूर्ण प्रकासै

रतनां निच नांम निरख, अंतर गृति वासे २ अत्म मति पूर्णगति, प्रेमभक्ति राता मगन गलित अरस परस, दादू रस माता ३ ११ विनती० ।

गं। बिंदजी के चग्नूं ही ल्यालाऊं, जैसे चातुग बनमें बोलै, पीव पीव करि ध्याऊं । टेक 'सुरजन मेरी सुनों बीनती, मैं बालि तेरे जाँऊं विपति इमारी तोहि- सुनाऊं, दे दर्भन क्यूंही पावें १ जात दुख सुख उपजत तनकों, तुम्ह सरनागति आऊं दाइ को दयाकरि दीजै, नाम तुन्हारी गार्ज २

ए प्रेम भक्ति बिन रह्यो न जाई, प्रगष्ट दर्सन देहु अघाई। टेक ताला बेली तल्फै मांहीं, तुम्ह बिन राम जीयरे जक नाहीं १ निसबासुर मन रहे उदास, मैंजन ब्याकुल सास उसास २ एक मेक रत होइ न आवे, ताथें प्राण बहुत दुखपावे ३ अंगलंग मिलयह सुखरीजै, दाद राम रलायण पीजै ध

२३ प्रचय उपरेश ।

तिसघर जानावे, जहां वै अकल सहपः सोई अब बाइये रे, सब देवन का भूप । टेक अकल सहस्प पीवका, बांन बर्नन पाईए अंखंड मंडल मांहैं रहे, साई प्रीत लगाइए गावहु मन विचारावे, मन बिचारा सोई सारा, प्रगट पीवर्ते पाइट्र साई सेती संग साचा, जीवृत तिस्घर जाइये १ अवल सहप पीक का, कैसें कारेआ लेखिए

सुनि मंडल माहि साचा, नैनभिर सो देखिए देखो लोचन सार वे, देखो लोचन सार सोई प्रगट होई एह, अवंभा पेखिए दयावंत दयाल असो, वर्ण आति विसेखिए १ अकल सहूप पीवका प्राण जीवका, सोई जनजे पावई द्यावंत दयाल असो, सहजें आप लखावई लखेसु लखण हारवे, लखे सोई संग होई आगम बेन सुनावई, सब दुख मागा रंगलागा काहेन मंगल गावई, अकल सहूप पीवका कर कैसें करि आणिए, निरंतिर निरधार आपे अंतर सोई जाणिए, जांणहु मन विचारावें मन विचारा सोई सारा, समारे सोई दखांनिए श्रीरंग सेती रंगलागा, दादू तो सुख माणिए

राम तहां प्रगट रहे भरपूर, आत्म कमछ जहां परम पुरुष तहां, झिछमिछ २ नूर । टेक चंदसूर मिस्रभाइ, तहां बते रामराय गंग जम्रुनके तीर, तृत्रेणी तंगम जहां चिमेछ बिमछ तहां, निरित्त निरित्त निजना १ हिरिरंग पूर्व उछटि जहां, तेज पुंज रहे तहां, सहज समाइ

कोमल कुसमल दल, निराकार जोति जल वारन पार सुनि सरोवर जहां, दादू ईसा रहे तहां बिलसि बिलसि निजसार ३

#### 24 1

गोनिंद पाया मनभाया, अमा कीए लंग छीए अखे अभय दान दीए, छाया नही माया। टेक अगम गिगन अगम तू, अगम चंद अगम सूर काल झाल रहे दूरि, जीव नहीं काया आदि अन्त नहीं कोड़, राति दिवल नहीं होड़ उदे अस्त नहीं होड़, मनहीं मन लाया १ अमर गुरु अमर ज्ञान, अमर पुरुष अमर घ्यान अमर बह्म अमर थान, सहज सूंनि आया २ अमर नूर अमर बाल, अमर तेज सुख निवास अमर जाति दादूदाल, सकल भवन राया ३

24 1

रामकी राती भई माती, छोक बेद बिधि निषेद भागे सब भ्रम भेद, अपृत रस पत्वै। टेक छागे सब काछ झाछ, छूटे सब जग जंजाछ बिसरे सब हाछ चाछ, हरिकी सुधिपाई प्राणपवत तहां जाइ, अगम निगम मिछोआइ प्रेम मगन रहे समाइ, बिछसै बपु नाहीं ? परम नूर परम तेंज, परम पूंज परम सेज परम जोति परम सेज, सुंदरि सुखपावै परम पुरुष परम रास, परम छाछ सुख बिछास परम मंगछ दादूदास, पीवसो मिछि खेछै २

२'७ आराति० ।

इहिं विधि आरती रामकी कीजै, आत्म अंतर वारणाळीजै। टेक

ततमन चंदन प्रेम की माला, अनहद घंटा दीनदयाला १ ज्ञानका दीपक पवन की बाती, देव निगंजन पांची पाती २ आनंद मंगल भावकी सेवा, मनसा मंदिर आत्मदेवा ३ भक्ति निरंतर में बालिहारी, दादू न जांण सेवा तुम्हारी ४

आरती जग जीवन तेरी, तेरे चरण कमछ परवारी फेरी। टेक चित चात्रिग हेत हरिहारे, दीपक ज्ञानह जोति विचारे १ घंटा सब्द अनाहद बाजै, आनद आरती गगन गाजै २ धुपध्यान हारे सेती कीजे, पहुप प्रीति हरि भावरि छीजे सवा सार आत्मां पूजा, देव निरंजन और न दूजा भावभक्ति सौ आरती कीजै, इहि विजि दादू जुग जुग जीजे

अविचल आरती तु देव महारी, जुग जुग जीवन राम हमारी मरण मीच जम काल न लागे, आवागवन सकल श्रम भागे जोती जीव जनम नहीं आवे, निरमय नाम अमर पद पावै २ कलिंबिष कसमल बंधन कांपे, पार पहुंचे थिर क्रि थापे ३ अनेक उधार तें जन तारे, बादू आरती नरक निवारे ४

मि निराकर तेरी आरती, अनंत भवन के राय । टेक मि निर्म नर सब सेवा करें, बह्या विष्णु महेस पव तुम्हारा भेव न जानें, पार न पाव सेस १ चंद सूर आरती करें, नमी निरंजन देव चैरिति पवन आकास अरावें, सबै तुम्हारी सेव २ सकछ भवन सेवा करें, सुनियर सिषसमाधि हीन छीन है रहे संतजन, अविगति के आराघ ३ जय जय जीवन राम हमारी, भाक्ति करें ल्योछाइ निराकार की आरती कीजै, जन दादू बाळि बाळि जाइ ४

\$ 6

तेरी आरती जुग जुग, जय जय कार | टेंक जुग जुग आत्मराम, जुग जुग तेवा की जिए १ जुग जुग छंघे पार, जुग जुग जगपति को मिळे २ जुग जुग तारणहार, जुग जुग दर्शण देखिए ३ जुग जुग मंगळचार, जुग जुग दादू गाइए ४ साखी अंत्य समयकी जेते, गुण व्यापे तेते तें तंबीर मन ५ साहिब अपणें कारणे, भळो निवाद्यो पण ६

होत श्री स्वामी दादृ द्याछनी की वाणी संपूर्ण ॥ अंग २७ ॥ राग २९ ॥ अंग शर्वे शरूपों का ८०६ ॥ ज्ञब्दों का अंग सब ३१३ ॥ खास्ती २४४२ ॥ पद ४४४ ॥ श्री खामी दादृ द्याछनी की वाणी संपूर्ण समाप्त ॥

-----

दाटू दिनकर दुती जिन बिमल बिए बाणी करी ज्ञान भक्ति वैराग भागभल भेद बतायो कोटि ग्रंथ को मच पंथ संक्षेप छिखायो निसृद्धि बुद्धि अनिरुष सुद्धि सर्वग्य उद्यागर परमानंद प्रकास नास निगईध महाधर वाण बंद झारवी साछिछ पद सरिता झागर हरी दादू जन दिनकर दुती जिन विमल बिए बांणीं करी अविन कल्पतरु प्रगट भई दाखू की खांजीं गाखि शब्द दोड यंथ सुता वहसकंध विछांणी शाबि सर्कंथ में हार अंग तैंतीस छुनांऊं पद सकंध मैं डार सप्त अरु वीस बतांऊं पचीस से पैंसटि शाखि सोऊ उपदाखा च्यारसै चवाळीस पढ़ सोउ उपसाखा पत्र अखिर लखि एकहै झाठि सहंस पुनि और गनि भाक्ति पहुर वैराग फल गांव वीज जगनाधभनि भये संपूर्ण पद अरु शाखी माक्ति मुक्तिनमें शो भाखी सन्जा बाचा वांचै कोई ताकी आवागन न होई

भित्रमां हैं जो हारहे, तिनक तिते सक्य निर्देश्तंत विवेकी केलवे, काढे अरथ अनूप १ हादू दीनदयाल की, वांणीं कंचन रूप की इक सोनी सन्तजन, घाड़ हैं घाट अनूप २ दादू दीनद्याल की, वांणीं अनमें सरर जो जन या हिरदे धरा, सो जन उतरे पार ३

( दोडा )

जे जन पहेंजु प्रीत सों, उपजे आत्म ज्ञान तिनकों आनन भासही, एक निरंजन ध्यान १ जिनके या हिरदे बसीं याही में मन दीन तिनकों अति मीठी छगे, आठ पहर छोछीन ५ वेद पुरांन सब झास्त्र, और जिते जो प्रन्थ तिनको बोध दिछोंद्र करी, यह काट्यो निज मन्त ६ इति श्री खामी दादुरपाछनी की बांणी मपूरण ॥ सस्तत १६२५॥ मिती वैसाल सुदी १॥ काळाडेराका सुलदेवणी पठनार्थ छिल्ली॥

# ( दोहा )

वाणीं तिसर विदारणीं, अघ हारणीं अपार तर्गण तारणीं भव तारेत, त्वर्ग कारणीं तार ॥ १ वेद स्थाणीं तारणीं, वाणीं अगसअगूढ सुनिगण जाणीं सधुर सधुं, सोक्ष छहाणीं सूढ ॥ १ सुधा तारेत वाणीं विस्छ, सुजन श्रोत्र सरस्वान करी प्रकाशिक जगत हित, दळजंगिलिंग सुजान ॥ ६ सरजन दळजंगिलेंघनें, छेखग दोष निवार छपवाई उत्ताहकर वाणीं विस्छ विचार ॥ फागुन शुक्का गवरि बुध, तर बारिध प्रह ईन्द सुद्रित जयपुर जेळमें, नवरङ्गराय प्रवन्द ॥ ५

फाल्गुन सुक्षा । ३ बुधवार । सम्बत् १९७५ का मैं छपी

बारहट गुळाबदान कृत